# । अथ दशमं मण्डलम् ।

| <u>(7)</u> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (म.10, अनु.1)           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ऋषिः वि    | त्रेतः आत्यः छन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्रिष्टुप् देवता अग्निः |
|            | अग्रे बृहन्नुषसीमूर्ध्वो अस्थान्निर्जगुन्वान्तमसो ज्योतिषागीत्<br>अग्निर्भानुना रुशेता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सद्मीन्यप्राः<br>स जातो गर्भी असि रोदेस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु                                                                                                           | <br>   <b>1</b>   <br>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                       |
|            | आसा यदस्य पयो अक्रेत स्वं सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्रे<br>अतं उ त्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रति चर्न्त्यत्रैः                                                                                                                                                                            | 3                       |
|            | ता ई प्रत्येषि पुनेरन्यरूपा असि त्वं विक्षु मानुषीषु होता<br>होतारं चित्ररथमध्वरस्यं युज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुशन्तम्                                                                                                                                                                      | 4   <br>                |
|            | प्रत्यर्धि देवस्यदेवस्य मुह्ना श्रिया त्वर्धग्निमितिथिं जनानाम्<br>स तु वस्त्राण्यध् पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः                                                                                                                                                                 | 5                       |
|            | अ्रुषो जातः पुद इळायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्<br>आ हि द्यावीपृथिवी अग्न उभे सदी पुत्रो न मातरी तृतन्थी                                                                                                                                                                              | <b>6</b>   <br>         |
| (7)        | प्र याह्यच्छोशातो येविष्ठाथा वेह सहस्येह देवान्<br><b>2</b>                                                                                                                                                                                                                              | ∥ 7 ∥<br>(म.10, अनु.1)  |
| ऋषिः (     | त्रेतः आप्र्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                          | देवता अग्निः            |
|            | पिप्रीहि देवाँ उंशतो येविष्ठ विद्वाँ ऋतूँऋतुपते यजे्ह<br>ये दैव्यी ऋत्विज्स्तेभिरग्ने त्वं होतॄणाम्स्यायेजिष्ठः<br>वेषि होत्रमुत पोत्रं जनीनां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावी<br>स्वाही व्यं कृणवीमा ह्वींषि देवो देवान्येजत्वग्निरहीन्<br>आ देवानामपि पन्थीमगन्म यच्छक्कवीम् तदनु प्रवोळहुम् | 1   <br>  1   <br>  2   |
|            | अग्निर्विद्वान्त्स येजात्सेदु होता सो अध्वरान्त्स ऋतून्केल्पयाति<br>यद्वो वयं प्रमिनामे व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः                                                                                                                                                                | 3                       |
|            | अग्निष्टद्विश्वमा पृणाति विद्वान्येभिर्देवाँ ऋतुभिः कुल्पयति यत्पोकुत्रा मनसा दीनदेशा न यज्ञस्य मन्वते मत्यीसः                                                                                                                                                                           | <b>4</b>   <br>         |
|            | अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो येजाति विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जिनता त्वा जजाने                                                                                                                                                                        | 5                       |
|            | स आ येजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इषेः क्षुमतीर्विश्वजेन्याः<br>यं त्वा द्यावीपृथिवी यं त्वापुस्त्वष्टा यं त्वी सुजिनमा जुजानी                                                                                                                                                          | 6                       |
|            | पन्थामनुं प्रविद्वान्पितृयाणं द्युमदेग्रे सिमधानो वि भाहि                                                                                                                                                                                                                                | 7                       |

(7) 3 (म.10, अनु.1)

| ऋषिः हि | त्रतः आस्यः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                                                          | देवता अग्निः  |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <u>इ</u> नो राजन्नर्ताः सा  | मेद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अंदर्शि                                      | l             |
|         | चिकिद्धि भौति भार           | ग बृ <u>ंहतासिक्रीमेति</u> रुशतीम्पार्जन्                                 | 1             |
|         | कृष्णां यदेनीम्भि           | त्रपीसा भूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्                                   | I             |
|         | ऊर्ध्वं भानुं सूर्यंस्य     | स्तभायन्दिवो वसुभिररितर्वि भीति                                           | 2             |
|         | भुद्रो भुद्रया सर्चमा       | न् आगात्स्वसरिं जारो अभ्येति पृश्चात्                                     | I             |
|         | सुप्रकेतैर्द्युभिर्गिर्वि   | तेष्टुनुशिद्धर्वर्णीर्भि राममेस्थात्                                      | 3             |
|         | अस्य यामासो बृहत            | नो न वृग्रूनिन्धीना अग्नेः सख्युः शिवस्य                                  |               |
|         | ईड्यस्य वृष्णो बृहु         | तः स्वासो भामसो यामेन्नक्तविश्चिकित्रे                                    | 4             |
|         | स्वना न यस्य भाम            | र्गासुः पर्वन्ते रोचेमानस्य बृहुतः सुदिर्वः                               | l             |
|         | ज्येष्ठे'भिर्यस्तेजिष्ठैः व | न्नीळुमब्द्विर्विष्ठेभिर्भानुभिर्नक्षेति द्याम्                           | 5             |
|         | अस्य शुष्मासो दहः           | _<br>शानपेवेर्जेहेमानस्य स्वनयन्नियुद्धिः                                 | 1             |
|         | प्रलेभियों रुशिद्धर्देव     | ार्तमो वि रेभिद्धररतिर्भाति विभ्वी                                        | 6             |
|         | स आ विक्षि महि न            | <u>।</u> आ चे सत्सि दिवस्पृथिव्योरे <u>र</u> तिर्युवत्योः                 | I             |
|         | अग्निः सुतुकः सुतु          | भैभिरश्वै रर्भस्वद्धी रर्भस्वाँ एह गेम्याः                                | 7             |
| (7)     |                             | 4                                                                         | (म.10, अनु.1) |
| ऋषिः हि | त्रतः आस्यः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                                                          | देवता अग्निः  |
|         | प्र ते यक्षि प्र ते इय      | र्गिम मन्म भुवो यथा वन्द्यो नो हवेषु                                      | I             |
|         |                             | <u>।</u> त्वर्मग्न इयुक्षवे पूरवे प्रत्न राजन्                            | 1             |
|         | यं त्वा जनसो अ्             | भे सुंचरन्ति गार्व उष्णमिव ब्रुजं यीवष्ठ                                  | l             |
|         | <del></del> '               | त्यीनामुन्तर्म्हाँश्चरिस रोचनेन                                           | 2             |
|         |                             | वर्धयन्ती माता बिभर्ति सचनुस्यमाना                                        | l             |
|         |                             | स् हर्युञ्जिगीषसे पुशुरिवावसृष्टः                                         | 3             |
|         | <u>a</u> , a,               | चिकित्वो महित्वमेग्ने त्वमुङ्ग वित्से                                     |               |
|         |                             | ह्वयादन्नेरिह्यते युवृति विश्पितः सन्                                     | 4             |
|         |                             | षु नव्यो वर्ने तस्थौ पिलतो धूमकेतुः<br>र म वेटि सर्वेटको संस्थानिक सर्वाः |               |
|         | अस्याताया वृष् <b>मा</b>    | न प्र वेति सचैतसो यं प्रणयन्त मर्ताः                                      | 5             |

त्नुत्यजेव तस्करा वन्गूं रशनाभिर्दशभिर्भ्यधीताम्

इयं ते अग्ने नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयद्भिरङ्गीः

ब्रह्मं च ते जातवेदो नर्मश्चेयं च गीः सदुमिद्वर्धनी भूत्

रक्षां णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत नस्तन्वोई अप्रयुच्छन्

| 6 |

| 7 |

ऋषिः त्रितः आस्यः छन्दः त्रिष्टुप् देवता अग्निः

एकः समुद्रो धुरुणो रयीणामुस्मद्भदो भूरिजन्मा वि चष्टे सिष्कत्त्र्यूर्धर्निण्योरुपस्थ् उत्संस्य मध्ये निहितं पुदं वेः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ सुमानं नीळं वृषेणो वसानाः सं जिम्मरे महिषा अवीतीभिः ऋतस्यं पुदं कुवयो नि पन्ति गुहा नामानि दिधरे पराणि || 2 || ऋतायिनी मायिनी सं देधाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वर्धयन्ती विश्वस्य नाभ्निं चरतो ध्रुवस्य क्वेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तीः | 3 | ऋतस्य हि वर्तनयः सुजीत्मिषो वाजीय प्रदिवः सर्चन्ते अधीवासं रोदसी वावसाने घृतैरत्नैर्वावृधाते मधूनाम् || 4 || सप्त स्वसूररुषीर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दृशे कम् अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्व्विमिविदत्पूष्णस्ये | 5 | सप्त मर्यादीः क्वयेस्ततक्षुस्तासामेकामिद्रभ्यंहुरो गति आयोही स्कुम्भ उपमस्य नीळे पृथां विसूर्गे धुरुणेषु तस्थौ | 6 | असंज्ञु सर्च पर्मे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नितिरुपस्थे अग्निही नः प्रथम्जा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृष्भश्च धेनुः | 7 | । इति सप्तमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।

## (षष्ठोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-28)

| (7)  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.10, अनु.1)                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः | त्रितः आत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देवता अग्निः                                                                                                   |
|      | अयं स यस्य शर्मन्नवोभिर्ग्नेरेधेते जरिताभिष्टौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ſ                                                                                                              |
|      | ज्येष्ठेभियों भानुभिर्ऋषूणां पुर्येति परिवीतो विभावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                              |
|      | यो भानुभिर्विभावो विभात्यग्निर्देवेभिर्ऋतावाजस्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|      | आ यो विवाय सख्या सखिभ्योऽपरिहृतो अत्यो न स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>प्तिः</del> ॥ 2 ॥                                                                                         |
|      | ईशे यो विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|      | आ यस्मिन्मना हुवींष्युग्नावरिष्टरथः स्कुभ्नाति शूषैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                              |
|      | शूषेभिर्वृधो जुषाणो अर्केर्देवाँ अच्छी रघुपत्वी जिगाति<br>मन्द्रो होता स जुह्बार्ड् यजिष्टः संमिश्लो अग्निरा जिघर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|      | तमुस्रामिन्द्रं न रेजमानमुप्तिं गीर्भिर्नमोभिरा कृणुध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>प्</u> रथान् ॥ ४ ॥<br>                                                                                      |
|      | आ यं विप्रसित्ते मृतिभिर्गृणन्ति जातवेदसं जुह्नं सुहानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ч    5                                                                                                         |
|      | सं यस्मिन्विश्वा वसूनि जग्मुर्वाजे नाश्वाः सप्तीवन्त ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|      | अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अग्न आ कृणुष्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                              |
|      | अधा ह्यंग्ने मुद्धा निषद्यां सद्यो जज्ञानो हव्यों बुभूर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|      | तं ते देवासो अनु केतेमायन्नधीवर्धन्त प्रथमास् ऊर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| (7)  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.10, अनु.1)                                                                                                  |
|      | त्रितः आस्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (म. <b>10</b> , अनु.1)<br>देवता अग्निः                                                                         |
|      | त्रितः आत्यः छन्दः त्रिष्टुप्<br>स्वुस्ति नो दिवो अग्ने पृथि्व्या विश्वायुर्धेहि युजथीय वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देवता अग्निः                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवता अग्निः                                                                                                   |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि युजथीय वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवता अग्निः<br>व ।<br>॥ 1 ॥                                                                                   |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचैमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देवता अग्निः<br>त्व ।<br>॥ 1 ॥<br>धः ।                                                                         |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचैमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसैः<br>इमा अग्ने मृतयुस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वौरुभि गृणन्ति राष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवता अग्निः<br>देव  <br>  1   <br>धंः                                                                         |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि युजथीय वे<br>सचेमिहि तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसैः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरुभि गृणन्ति राष्<br>यदा ते मर्तो अनु भोगुमानुङ्वस्रो दर्धानो मृतिभिः सुजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देवता अग्निः<br>त्व ।<br>॥ 1 ॥<br>धः ।                                                                         |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचैमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसीः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वौर्भि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्गस्रो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मन्ये पितरमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सदमित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहृतः संपर्यं दिवि शुक्रं येजृतं सूर्यंस्य<br>सिभ्रा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्यं त्रायसे दम् आ नित्य                                                                                                                                                                              | देवता अग्निः<br>वि   1   <br>थाः  <br>त    2   <br>   3                                                        |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचेमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसीः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वीर्भि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्गसो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मन्ये पितर्रमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सद्मित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहतः सपर्यं दिवि शुक्रं येजतं सूर्यस्य<br>सिभ्रा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्यं त्रायसे दम् आ नित्य<br>ऋतावा स रोहिदेश्वः पुरुक्षुर्द्युभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु                                                                                                                     | देवता अग्निः<br>वि   1   <br>थाः  <br>त    2   <br>   3                                                        |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचेमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुष्ट्या ण उरुभिर्देव शंसैः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वीर्भि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्गस्रो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मन्ये पितरमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सद्मित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहतः संपर्यं दिवि शुक्रं येजतं सूर्यंस्य<br>सिधा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीयं त्रायसे दम् आ नित्य<br>ऋतावा स रोहिदंश्वः पुरुक्षुर्द्युभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु<br>द्युभिर्हितं मित्रमिव प्रयोगं प्रव्रमृत्विजमध्वरस्यं जारम्                                                         | देवता अग्निः<br>त   1   <br>थिः  <br>त    2   <br>   3   <br>होता                                              |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचेमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसीः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वीर्भि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्गसो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मन्ये पितर्रमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सद्मित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहतः सपर्यं दिवि शुक्रं येजतं सूर्यस्य<br>सिभ्रा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्यं त्रायसे दम् आ नित्य<br>ऋतावा स रोहिदेश्वः पुरुक्षुर्द्युभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु                                                                                                                     | देवता अग्निः<br>त   1   <br>थिः  <br>त    2   <br>   3   <br>होता                                              |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचेमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुष्ट्या ण उरुभिर्देव शंसैः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वीर्भि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्गस्रो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मन्ये पितरमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सद्मित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहतः संपर्यं दिवि शुक्रं येजतं सूर्यंस्य<br>सिधा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीयं त्रायसे दम् आ नित्य<br>ऋतावा स रोहिदंश्वः पुरुक्षुर्द्युभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु<br>द्युभिर्हितं मित्रमिव प्रयोगं प्रव्रमृत्विजमध्वरस्यं जारम्                                                         | देवता अग्निः<br>वि                                                                                             |
|      | स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथीय वे<br>सचेमिह तर्व दस्म प्रकेतैरुष्ट्या ण उरुभिर्देव शंसैः<br>इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वेर्धि गृणिन्ति राष्ट्र<br>यदा ते मर्तो अनु भोगमानुङ्कस्रो दधीनो मृतिभिः सुजा<br>अग्निं मेन्ये पितर्रमृग्निमापिमृग्निं भ्रातरं सद्मित्सखीयम्<br>अग्नेरनीकं बृहतः सेपर्यं दिवि शुक्रं येजतं सूर्यंस्य<br>सिभ्रा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीयं त्रायसे दम् आ नित्य<br>ऋतावा स रोहिदेश्वः पुरुक्षुर्द्यभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु<br>द्युभिर्हितं मित्रमिव प्रयोगं प्रलमृत्विजमध्वरस्य जारम्<br>बाहुभ्योमृग्निम्ववोऽजनन्त विक्षु होतारं न्यंसादयन्त | देवता अग्निः<br>हव  <br>  1   <br>धंः  <br>त    2   <br>  3   <br>होता  <br>  4   <br>  5   <br>चेताः  <br>  6 |

|           | रास्वां च नः सुमहो हृव्यदातिं त्रास्वाेत नेस्तुन्वाे ३ अप्रयु        | छ्छन्        | 7                  |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
| (9)       | 8                                                                    |              | (म.10,             | अनु.1) |
| ऋषिः त    | चाष्ट्रः त्रिशिराः छन्दः त्रिष्टुप्                                  | देवता        | अग्निः 1-6, इन्द्र | ₹ 7-9  |
|           | प्र केतुना बृहता योत्युग्निरा रोदेसी वृष्भो रोरवीति                  |              | 1                  |        |
|           | दिवश्चिदन्ताँ उपमाँ उदीनळुपामुपस्थे महिषो वेवर्ध                     |              | 1                  |        |
|           | मुमोद गर्भो वृष्भः कुकुद्मनिस्रेमा वृत्सः शिमीवाँ अरार्व             | ोत्          | 1                  |        |
|           | स देवतात्युद्यतानि कृण्वन्त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति            |              | 2                  |        |
|           | आ यो मूर्धानं पित्रोररब्ध न्यध्वरे देधिरे सूरो अर्णः                 |              | 1                  |        |
|           | अस्य पत्मन्नरुषीरश्वेबुध्ना ऋतस्य योनौ तुन्वो जुषन्त                 |              | 3                  |        |
|           | उषउषो हि वसो अग्रमेषि त्वं यमयौरभवो विभावी                           |              | 1                  |        |
|           | ऋतायं सप्त देधिषे पुदानि जुनयन्मित्रं तुन्वेर्ड स्वायै               |              | 4                  |        |
|           | भुवश्चक्षुर्मुह ऋतस्य गोपा भुवो वर्रुणो यद्दताय वेषि                 |              | 1                  |        |
|           | भुवो अपां नपांजातवेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः                    |              | 5                  |        |
|           | भुवो युज्ञस्य रजेसश्च नेता यत्रो नियुद्धिः सर्चसे शिवाभि             | <del>.</del> | 1                  |        |
|           | दिवि मूर्धानं दिधषे स्वर्षां जिह्वामेग्ने चकृषे हव्यवाहम्            |              | 6                  |        |
|           | अस्य त्रितः क्रतुना वृद्रे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः परस्य          |              | 1                  |        |
|           | सुचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुवाण आयुधानि वेति                   |              | 7                  |        |
|           | स पित्र्याण्यायुधानि विद्वानिन्द्रेषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्           |              | 1                  |        |
|           | त्रिशीर्षाणं सप्तरेशिंम जघुन्वान्त्वाष्ट्रस्यं चिन्निः संसृजे त्रितो | गाः          | 8                  |        |
|           | भूरीदिन्द्रं उदिनक्षन्तुमोजोऽवाभिनुत् सत्पितिुर्मन्यमानम्            |              | 1                  |        |
|           | त्वाष्ट्रस्य चिद्धिश्वरूपस्य गोनीमाचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परी         | वर्क्        | 9                  |        |
| (9)       | 9                                                                    |              | (म. 10,            | अनु.1) |
|           | ऋषिः त्रिशिराः त्वाष्ट्रः, सिन्धुद्वीपः आम्बरीषः                     | वा           |                    |        |
| छन्दः ग   | ायत्री 1-4,6, वर्धमाना गायत्री 5, प्रतिष्ठा गायत्री 7 अनुष्टुप् 8-9  |              | देवत               | ा आपः  |
| आपो हि    | ह ष्ठा मेयोभुवस्ता ने ऊर्जे देधातन । मुहे रणीय चक्षेसे               |              |                    | 1      |
| यो वीः वि | श्वितमाे रसस्तस्य भाजयतेह नेः । उश्तीरिव मातरः                       |              |                    | 2      |
| तस्मा ३   | भरं गमाम वो यस्य क्षयीय जिन्वेथ । आपो जुनयेथा च                      | नः           |                    | 3      |
| ਲਾਂ ਜੀ ਰੇ | वीरभिष्टर आणे भवन्त पीतरों । शं रोरभि सेवन्त                         | ਜਾ           |                    | 4      |

आपो हि ष्ठा मेयोभुवस्ता ने ऊर्जे देधातन । मृहे रणीय चक्षेसे ॥ 1 ॥ यो वेः शि्वतेमो रस्स्तस्य भाजयतेह नेः । उश्तीरिव मातरेः ॥ 2 ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयीय जिन्वेथ । आपो जनयेथा च नः ॥ 3 ॥ शं नो देवीरिभष्टिय आपो भवन्तु पीतये । शं योर्भि स्रेवन्तु नः ॥ 4 ॥ ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । अपो याचािम भेष्जम् ॥ 5 ॥ अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तिविश्वािन भेष्जा । अ्ग्रिं च विश्वशंभुवम् ॥ 6 ॥ आपोः पृणीत भेष्जं वर्रूथं तुन्वेर् मर्म । ज्योक्य सूर्यं दृशे ॥ ७ ॥

| इ्दमापुः प्र वेहत् यत्किं चे दुरितं मिय                      | I                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| यद्वाहमभिदुद्रोह् यद्वी शेष उतानृतम्                         | 8                |
| आपो अद्यान्वचारिषं रसेन् समेगस्महि                           | 1                |
| पर्यस्वानग्र आ गिहि तं मा सं सृज् वर्चीसा                    | 9                |
| (14) 10                                                      | (म.10, अनु.1)    |
| ऋषिः वैवस्वती यमी 1,3,5-7,11,13, यमः वैवस्वतो 2,4,8-10,12,14 | छन्दः त्रिष्टुप् |
| देवता यमः 1,3,5-7,11,13 यमी 2,4,8-10,12,14                   |                  |

ओ चित्सखीयं सुख्या वेवृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जेगुन्वान् पितुर्नपतिमा देधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः 11 न ते सर्खा सुख्यं वेष्ट्येतत्सलेक्ष्मा यद्विष्रूपा भवति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन् || 2 || उशन्ति घा ते अमृतांस एतदेकस्य चित्त्यजसं मर्त्यस्य नि ते मनो मनिस धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तुन्वर्धमा विविश्याः | 3 | न यत्पुरा चेकृमा कद्धे नूनमृता वदेन्तो अनृतं रपेम गुन्धुर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः पर्मं जामि तन्नौ || 4 || गर्भे नु नौ जनिता दंपेती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः निकरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदे नावस्य पृथिवी उत द्यौः | 5 | को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई ददर्श क इह प्र वोचत् बृहन्मित्रस्य वर्रुणस्य धाम कर्द्र ब्रव आहनो वीच्या नुन् | 6 | यमस्य मा युम्यं १ काम् आर्गन्त्समाने योनौ सह्शेय्यीय जायेव पत्ये तुन्वं रिरिच्यां वि चिद्वहेव रथ्येव चुक्रा | 7 | न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति अन्येन मदोहनो याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चुक्रा  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ रात्रीभिरस्मा अहंभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात् दिवा पृथिव्या मिथुना सर्बन्धू युमीर्यमस्य विभृयादजीमि || 9 || आ घा ता गेच्छानुत्तरा युगानि यत्रे जामर्यः कृणवृत्रजीमि उप बर्बृहि वृष्भायं बाहुम्न्यमिच्छस्व सुभगे पितं मत् | 10 | किं भ्रातसिद्यदेनाथं भवति किमु स्वसा यन्निर्ऋतिर्निगच्छति कार्ममूता बुह्वे इंतर्द्रपामि तुन्वा मे तुन्वं १ सं पिपृग्धि | 11 | न वा उ ते तुन्वा तुन्वं र् सं पेपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् अन्येन मत्प्रमुद्रीः कल्पयस्व न ते भ्राती सुभगे वष्ट्येतत् | 12 | बतो बेतासि यम नैव ते मनो हदेयं चाविदाम अन्या किलु त्वां कुक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् | 13 |

|             | अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुंजेव वृक्षम्<br>तस्य वा त्वं मने इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं सुभेद्राम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>(9</b> ) | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (म. <b>10</b> , अनु. <b>1</b> )                 |
|             | नाङ्गिः हिवर्धानः छन्दः जगती 1-6 त्रिष्टुप् 7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता अग्निः                                    |
|             | वृषा वृष्णे दुदुहे दोहंसा दिवः पयांसि यह्नो अदितेरद्याभ्यः विश्वं स वेद वर्रुणो यथा धिया स यृज्ञियो यजतु यृज्ञियाँ ऋतून् रपेद्रन्ध्वीरप्यां च योषणा नदस्यं नादे परि पातु मे मनः इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्रातां नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचिति सो चित्रु भुद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास् मनेवे स्ववंती यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमिग्नं होतारं विद्याय जीजनन् अध् त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिष्टितः श्येनो अध्वरे यदी विशो वृणते दुस्ममायां अग्नं होतार्मध् धीरंजायत सदीस रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः विप्रस्य वा यच्छेशमान उक्थ्यं वाजं सस्वा उपयासि भूरिभिः उदीरय पितरा जार आ भग्मियक्षति हर्यतो हृत्त ईष्यति विवित्ति विद्वाः स्वप्स्यते मुखस्तविष्यते असुरो वेपते मृती यस्ते अग्ने सुमृतिं मर्तो अक्षत्सहंसः सूनो अति स प्र शृण्वे इष्टं दधानो वहंमानो अश्वरा स द्युमा अमेवान्भूषित द्यून् यदंग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यज्ता यजत्र रत्नां च यद्विभजीस स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात् | <br>   1   <br>                                 |
|             | श्रुधी नो' अग्ने सदेने स्धस्थे' युक्ष्वा रथम्मृतस्य द्रवितुम्<br>आ नो' वह रोदेसी देवपुत्रे माकिर्देवानामपे भूरि्ह स्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                               |
| (9)         | $\frac{12}{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ॥ <b>9</b> ॥<br>(म. <b>10</b> , अनु. <b>1</b> ) |
| ऋषिः ३      | नाङ्गिः हविर्धानः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवता अग्निः                                    |
|             | द्यावां ह क्षामां प्रथमे ऋतेनांभिश्रावे भवतः सत्यवाचां<br>देवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्त्सीदुद्धोतां प्रत्यङ् स्वमसुं यन्<br>देवो देवान्परिभूऋतेन् वहां नो हृव्यं प्रथमश्चिकित्वान्<br>धूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्<br>स्वावृंग्देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी<br>विश्वे देवा अनु तत्ते यर्जुर्गुर्दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः<br>अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्तृ द्यावांभूमी शृणुतं रोदसी मे<br>अहा यद् द्यावोऽसुनीतिमयन्मध्वां नो अत्रं पितरां शिशीताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4              |

|          | किं स्विन्नो राजी जगृहे कदुस्याति व्रतं चेकृमा को वि वेद           |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अर्        | स्ते ॥ ५ ॥            |
|          | दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम् सरुक्ष्मा यद्विषुरूपा भवति               | 1                     |
|          | यमस्य यो मुनवेते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रेयुच्छन्              | 6                     |
|          | यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदेने धारयन्ते                 |                       |
|          | सूर्ये ज्योतिरदेधुर्मास्यर्षक्तन्परि द्योतिनं चेरतो अजिस्रा        | 7                     |
|          | यस्मिन्द्रेवा मन्मिनि सुंचरेन्त्यपीच्ये्रे न वयमस्य विद्म          |                       |
|          | मित्रो नो अत्रादितिरनीगान्त्सविता देवो वर्रुणाय वोचत्              | 8                     |
|          | श्रुधी नो अग्ने सदेने स्धस्थे युक्ष्वा रथेम्मृतस्य द्रवितुम्       |                       |
|          | आ नो वह रोदेसी देवपुत्रे माकिर्देवानामपे भूरिह स्याः               | 9                     |
| (5)      | 13                                                                 | (म.10, अनु.1)         |
| ऋषिः र्व | विवस्वान् आदित्यः छन्दः त्रिष्टुप् 1-4, जगती 5                     | देवता हविर्धाने       |
|          | युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकं एतु पृथ्येव सूरेः        | 1                     |
|          | शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धार्मानि द्विव्यानि तुस्थु    | <del>.</del>   1      |
|          | युमेईव यतमाने यदैतं प्र वां भरन्मानुषा देवयन्तः                    |                       |
|          | आ सींदतुं स्वर्मु लोकं विदनि स्वासुस्थे भवतुमिन्देवे नः            | 2                     |
|          | पञ्च पुदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वैमि ब्रतेन                   | . – "                 |
|          | अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि                      | 3                     |
|          | देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै कम्मृतं नावृणीत                 | 1                     |
|          | बृहस्पतिं युज्ञमेकृण्वत् ऋषिं प्रियां युमस्तुन्वं१ं प्रारिरेचीत्   | 4                     |
|          | सुप्त क्षेरन्ति शिशेवे मुरुत्वेते पित्रे पुत्रासो अप्येवीवतन्नृतम् |                       |
|          | <u>उ</u> भे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः              | 5                     |
| (16)     | 14                                                                 | (म.10, अनु.1)         |
|          |                                                                    | प् 13-14,16, बृहती 15 |
|          | ामः 1-5,13-16, अङ्गिरः पित्रथर्वभृगुसोमाः 6, लिङ्गोक्तदेवताः पितर  |                       |
| 49(11 9  |                                                                    | . 91 / 9, 91 10 12    |
|          | प्रेयिवांसं प्रवतो महीरन् बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्                |                       |
|          | वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हिवषा दुवस्य                     | 1                     |
|          | यमो नो गातुं प्रेथमो विवेद नैषा गर्व्यूतिरपेभर्तवा उ               |                       |
|          | यत्री नुः पूर्वे पितरः परेयुरेना जेज्ञानाः पृथ्यार्३ अनु स्वाः     | 2                     |
|          | मातली कुव्यैर्यमो अङ्गिरोभि्बृहस्पित्ऋकभिर्वावृधानः                |                       |
|          | यांश्च देवा वावृधुर्ये चे देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मेदन्ति    | 3                     |
|          | इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः                 |                       |
|          | आ त्वा मन्त्रीः कविश्वस्ता वेहन्त्वेना रोजन् हृविषो मादयस्         | a ∥4∥                 |
|          | अङ्गिरोभिरा गीह युज्ञियेभियंमे वैरूपैरि्ह मोदयस्व                  |                       |

|        | विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् युज्ञे बुर्हिष्या निषद्य    | 5             |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|        | अङ्गिरसो नः पितरो नवेग्वा अथर्वाणो भृगेवः सोम्यासः            | 1             |
|        | तेषां वयं सुमृतौ युज्ञियानामपि भुद्रे सौमनुसे स्याम           | 6             |
|        | प्रेहि प्रेहि पुथिभिः पूर्व्येभियंत्री नः पूर्वे पितरः परेयुः | 1             |
|        | उभा राजाना स्वधया मदेन्ता युमं पेश्यास्मि वर्रणं च देवम्      | 7             |
|        | सं गेच्छस्व पितृभिः सं युमेनेष्टापूर्तेने परुमे व्योमन्       | 1             |
|        | हित्वायविद्यं पुन्रस्तुमेहि सं गच्छस्व तुन्वा सुवर्चाः        | 8             |
|        | अपेत् वीत् वि चे सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमेक्रन्          | 1             |
|        | अहोभिरुद्भिरुकुभिर्व्यक्तं युमो देदात्यवसानमस्मै              | 9             |
|        | अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ श्वलौ साधुनौ पृथा            |               |
|        | अथा पितृन्त्सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये संधमादं मदेन्ति          | 10            |
|        | यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पिथरक्षी नृचक्षसौ          | 1             |
|        | ताभ्यमिनुं परि देहि राजन्त्स्वुस्ति चरिमा अनमीवं चे धेहि      | 11            |
|        | उुरूणुसार्वसुतृपो उदुम्बुलौ युमस्ये दूतौ चेरतो जनाँ अनु       | 1             |
|        | तावसमभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुम्दोह भुद्रम्             | 12            |
|        | यमाय सोमं सुनुत यमायं जुहुता हुविः                            | 1             |
|        | यमं हे यज्ञो गच्छित्यग्निदूतो अरंकृतः                         | 13            |
|        | यमाये घृतवेद्धविर्जुहोत् प्र चे तिष्ठत                        | 1             |
|        | स नो' देवेष्वा यमद्वीर्घमायुः प्र जीवसे                       | 14            |
|        | यमाय मधुमत्तम् राज्ञे ह्वयं जुहोतन                            |               |
|        | इदं नम् ऋषिभ्यः पूर्वजभ्यः पूर्वभ्यः पथिकृन्द्रीः             | 15            |
|        | त्रिकंद्रुकेभिः पतित् षळुर्वीरेक्मिद्दृहत्                    |               |
|        | त्रिष्टुब्गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता                  | 16            |
| (14)   | 15                                                            | (म.10, अनु.1) |
| ऋषिः १ | राङ्घः यामायनः छन्दः त्रिष्टुप् 1-10,12-14, जगती 11           | देवता पितरः   |
|        | उदीरतामवेरु उत्परसि उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः                 | 1             |
|        | असुं य <u>ई</u> युर्रवृका ऋतुज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु    | 1             |
|        | इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उपरास ई्यः           | 1             |
|        | ये पार्थिवे रजस्या निषंता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु         | 2             |
|        | आहं पितृन्त्सुविदत्राँ अवित्सि नपतिं च विक्रमणं च विष्णोः     | <u> </u>      |
|        | बुर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागीमष्ठाः         | 3             |
|        | बर्हिषदः पितर ऊत्यर्श्वागिमा वो हुव्या चेकृमा जुषध्वेम्       |               |
|        | त आ गुतार्वसा शंतमेनाथी नः शं योरेरुपो देधात                  | 4             |
|        | उपहूताः पितर्रः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु          | -             |
|        | 2 18 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | ı             |

| त आ गमन्तु त इह श्रुंवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्         | 5  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञम्भि गृणीत् विश्वे           | 1  |
| मा हिंसिष्ट पितरः केर्न चिन्नो यद्व आर्गः पुरुषता करीम          | 6  |
| आसीनासो अरुणीनीमुपस्थे र्यिं धेत्त दाशुषे मर्त्यीय              | 1  |
| पुत्रेभ्यः पितर्स्तस्य वस्वः प्र येच्छत् त इ्होर्जं दधात        | 7  |
| ये नुः पूर्वे पितर्रः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः          | 1  |
| तेभिर्यमः संरराणो ह्वींष्युशत्रुशद्भिः प्रतिकाममेत्तु           | 8  |
| ये ततिृषुर्देवत्रा जेहेमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्केः      | 1  |
| आग्ने याहि सुविदत्रेभिर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घम्सिद्धः    | 9  |
| ये सुत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रीण देवैः सुरथं दर्धानाः        | 1  |
| आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वेः पितृभिर्घर्मसिद्धेः    | 10 |
| अग्निष्वात्ताः पितर् एह गेच्छत् सद्गःसदः सदत सुप्रणीतयः         |    |
| अत्ता हुवींषि प्रयंतानि बुर्हिष्यथा रुयिं सर्ववीरं दधातन        | 11 |
| त्वमेग्न ईळितो जीतवेदोऽवीड्डव्यानि सुर्भीणि कृत्वी              | 1  |
| प्रादीः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयेता हुवींषि | 12 |
| ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्य           | 1  |
| त्वं वेत्थ् यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व         | 13 |
| ये अग्निदुग्धा ये अनिग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते       | 1  |
| तेभिः स्वराळस्नीतिमेतां येथावृशं तुन्वं कल्पयस्व                | 14 |
|                                                                 |    |

 (14)
 16
 (म.10, अनु.1)

 ऋषिः दमनः यामायनः
 छन्दः त्रिष्टुप् 1-10 अनुष्टुप् 11-14
 देवता अग्निः

मैनेमग्ने वि देहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्पितृभ्यः | 1 | शृतं युदा करेसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृभ्यः युदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वश्ननीभीवाति || 2 || सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वार्तमात्मा द्यां चे गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्टा शरीरैः | 3 | अजो भागस्तपेसा तं तेपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः यास्ते शिवास्तुन्वो जातवेदुस्ताभिवंहैनं सुकृतामु लोकम् | 4 | अवं सृज् पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुत् श्चरित स्वधाभिः आयुर्वसन् उप वेतु शेषः सं गच्छतां तुन्वी जातवेदः | 5 | यत्ते कृष्णः शेकुन आतुतोदे पिपीलः सूर्प उत वा श्वापेदः अग्निष्टद्विश्वादेगुदं कृणोतु सोमेश्च यो ब्रोह्मणाँ आविवेशी | 6 |

| अ्ग्नेर्वर्म् परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्णुष्व पीर्वसा मेर्दसा च | 1   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| नेत्त्वी धृष्णुर्हरसा जर्हषाणो दुधृग्विधुक्ष्यन्पर्युङ्खयाते     | 7   |
| इममेग्ने चमुसं मा वि जिह्नरः प्रियो देवानीमुत सोम्यानीम्         | 1   |
| एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ते                   | 8   |
| क्रव्यार्दमृग्निं प्र हिणोमि दूरं युमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः     | 1   |
| इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हृव्यं वेहतु प्रजानन्               | 9   |
| यो अग्निः क्रव्यात्प्रविवेश वो गृहिम्मं पश्यित्रतरं जातवेदसम्    | 1   |
| तं हेरामि पितृयुज्ञाये देवं स घुर्मिमेन्वात्परुमे सुधस्थे        | 10  |
| यो अग्निः क्रेव्यवाहेनः पितृन्यक्षेदतावृधेः                      | 1   |
| प्रेर्दु ह्व्यानि वोचित देवेभ्येश्च पिृतृभ्य आ                   | 11  |
|                                                                  | 1.5 |

उशन्तेस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । उशत्रुशत आ वेह पितॄन्ह्विषे अत्तेवे ॥ 12 ॥ यं त्वमीग्ने समदेहस्तमु निर्वापया पुनेः । कियाम्ब्वत्रे रोहतु पाकदूर्वा व्येल्कशा ॥ 13 ॥ शीतिके शीतिकावित् ह्वादिके ह्वादिकावित। मण्डूक्याई सु शं गेम इमं स्वर्ंग्निं हेर्षय ॥ 14 ॥

 (14)
 17
 (म.10, अनु.2)

 ऋषिः देवश्रवाः यामायनः
 छन्दः त्रिष्टुप् 1-12, अनुष्टुप् पुरस्ताद्वृहती वा 13, अनुष्टुप् 14

देवता सरण्यू 1-2, पूषा 3-6, सरस्वती 7-9, आपः 10,14, आपः सोमः वा 11-13

त्वष्टां दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति यमस्य माता पर्युद्यमीना मुहो जाया विवस्वतो ननाश  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ अपोगूहन्नुमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते उताश्विनविभर्द्यत्तदासीदर्जहादु द्वा मिथुना संर्ण्यूः | 2 | पूषा त्वेतश्यावयतु प्र विद्वाननेष्टपशुर्भुवेनस्य गोपाः स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविद्तियेभ्यः | 3 | आयुर्विश्वायुः परि पासित त्वा पूषा त्वी पातु प्रपेथे पुरस्तीत् यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्रे त्वा देवः सिवृता देधातु || 4 || पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत् स्वस्तिदा आर्घृणिः सर्ववीरोऽप्रेच्छन्पुर एतु प्रजानन् | 5 | प्रपेथे प्थामेजनिष्ट पूषा प्रपेथे दिवः प्रपेथे पृथिव्याः उभे अभि प्रियतेमे सुधस्थे आ च परो च चरति प्रजानन् | 6 | सरस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि सरस्वतीं सुकृती अह्नयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात् | 7 | सरस्वित या सुरथं युयार्थ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मर्दन्ती

| आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष् आ धेह्यस्मे               | 8  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| सरस्वर्तीं यां पितरो हर्वन्ते दक्षिणा यज्ञमीभनक्षेमाणाः         | 1  |
| स्हस्रार्घिम्ळो अत्रं भागं रायस्पोषुं यजमानेषु धेहि             | 9  |
| आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेने नो घृतुप्वः पुनन्तु          | 1  |
| विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिद्यिभ्यः शुचिरा पूत एमि      | 10 |
| द्रप्सश्चेस्कन्द प्रथमाँ अनु द्यूनिमं च योनिमनु यश्च पूर्वीः    | 1  |
| समानं योनिमनुं संचरेन्तं द्रप्सं जुहोम्यनुं सप्त होत्राः        | 11 |
| यस्ते द्रप्सः स्कन्दित् यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणीया उपस्थीत् | 1  |
| अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोम् मनेसा वर्षद्भृतम्  | 12 |
| यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अंशुर्वश्च यः प्रः स्नुचा           | 1  |
| अयं देवो बृहस्पितः सं तं सिञ्चतु रार्धसे                        | 13 |
| पर्यस्वतीरोषेधयः पर्यस्वन्मामुकं वर्चः                          | 1  |
| अ्पां पर्यस्विदित्पय्स्तेने मा सुह शुन्धत                       | 14 |

(14) 18 (म.10, अनु.2)

ऋषिः संकुसुकः यामायनः छन्दः त्रिष्टुप् 1-10,12, प्रस्तारपङ्किः 11, जगती 13, अनुष्टुप् 14 देवता मृत्युः 1-4, धाता 5, त्वष्टा 6, पितृमेधः 7-13, पितृमेधः प्रजापितः वा 14

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानीत् चक्षुंष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्  $\parallel 1 \parallel$ मृत्योः पुदं योपयन्तो यदैत् द्राघीय आयुः प्रतुरं दधीनाः आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः | 2 | इमे जीवा वि मृतैरावेवृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चों अगाम नृतये हसीय द्राघीय आयुः प्रत्रं दर्धानाः | 3 | इमं जीवेभ्यः परिधिं देधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् शृतं जीवन्तु शृरदेः पुरूचीर्न्तर्मृत्युं देधतां पर्वतेन || 4 || यथाहीन्यनुपूर्वं भवन्ति यथे ऋतवे ऋतुभियंन्ति साधु यथा न पूर्वमपेरो जहात्येवा धातुरायूंषि कल्पयेषाम् | 5 | आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्व यतमाना यति ष्ठ इह त्वष्टां सुजिनमा सुजोषां दीर्घमायुः करित जीवसं वः | 6 | इमा नारीरविध्वाः सुपत्नीराञ्जनेन सुर्पिषा सं विशन्तु अन्श्रवो ऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योन्मिग्रे | 7 | उदीर्ष्य नार्यभि जीवलोकं गुतासुमेतमुपे शेषु एहि हुस्तुग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम्भि सं बैभूथ | 8 | धनुर्हस्तीदाददीनो मृतस्यास्मे क्षुत्राय वर्चीसे बलीय

| अत्रैव त्विमह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधी अभिमतिर्जियेम              | 9  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| उपे सर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचेसं पृथिवीं सुशेवीम्                | 1  |
| ऊर्णम्रदा युवृतिर्दक्षिणावत एषा त्वां पातु निर्ऋतेरुपस्थात्        | 10 |
| उच्छ्रेश्चस्व पृथिवि मा नि बोधथाः सूपायुनास्मै भव सूपवञ्चना        |    |
| माता पुत्रं यथा सि्चाभ्येनं भूम ऊर्णुहि                            | 11 |
| उच्छ्रर्ञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सुहस्रुं मित् उप् हि श्रयेन्ताम् | 1  |
| ते गृहासाे घृत्श्चुताे भवन्तु विश्वाहास्मै शर्णाः सन्त्वत्री       | 12 |
| उत्ते स्तभ्नामि पृथि्वीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्        | 1  |
| एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रो यमः सार्दना ते मिनोतु          | 13 |
| प्रतीचीने मामहनीष्वाः पुर्णीमुवा देधुः                             | 1  |
| प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशनयां यथा                                | 14 |
| । इति सप्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।                           |    |
|                                                                    |    |

### (सप्तमोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-30)

| (8) 19                                                                           | (म.10, अनु.2)                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ऋषिः मथितः यामायनः, भृगुः वारुणिः वा, भार्गवः च्यवनः वा छन्दः अनुष्टुप् 1        | l- <b>5</b> , <b>7</b> - <b>8,</b> गायत्री <b>6</b> |
| देवता आपः गावः वा/अग्नीषोमौ 1, आपः गावः वा 2-8                                   |                                                     |
| नि वर्तध्वं मानुं गातास्मान्त्सिषक्त रेवतीः । अग्नीषोमा पुनर्वसू अस्मे धीरय      | तं र्यिम् ॥ 1 ॥                                     |
| पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुरु । इन्द्रं एणा नि यच्छत्वृग्निरेना उपाजेतु     | 2                                                   |
| पुनेरेता नि वर्तन्ताम्स्मिन् पुष्यन्तु गोपेतौ । इहैवाग्ने नि धीरयेह तिष्ठतु या र | _<br>यिः ॥ 3 ॥                                      |
| यित्रयानुं न्ययनं सुंज्ञानुं यत्पुरायणम् । आवर्तनं निवर्तनुं यो गोपा अपि तं      | हुवे ॥ 4 ॥                                          |
| य उदानुड् व्ययनुं य उदानेट् पुरायणम् । आवर्तनं निवर्तनुमपि गोपा नि व             | र्तताम् ॥ ५ ॥                                       |
| आ निवर्त नि वर्तय पुनेर्न इन्द्र गा देहि । जीवाभिर्भुनजामहै                      | 6                                                   |
| परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पर्यसा। ये देवाः के चे युज्ञियास्ते रुय्या सं      | ां सृजन्तु नः ॥ ७ ॥                                 |
| आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय । भूम्याश्चतस्रः प्रदिश्स्ताभ्ये एना नि         | वर्तिय ॥ 🛭 ॥                                        |
| (10) 20                                                                          | (म.10, अनु.2)                                       |
| ऋषिः विमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा, वसुकृत् वासुक्रः वा                          |                                                     |
| छन्दः एकपदा विराट् 1, अनुष्टुप् 2, गायत्री 3-8, विराट् 9, त्रिष्टुप् 10          | देवता अग्निः                                        |
| भुद्रं नो अपि वातय मर्नः                                                         | 1                                                   |
| अग्नीमीळे भुजां यविष्ठं शासा मित्रं दुर्धरीतुम्                                  | 1                                                   |
| यस्य धर्मन्त्स्वर्धरेनीः सपुर्यन्ति मातुरूधः                                     | 2                                                   |
| यमासा कृपनीळं भासाकेतुं वर्धयन्ति । भ्राजेते श्रेणिदन्                           | 3                                                   |
| अर्यो विशां गातुरैति प्र यदानेड् दिवो अन्तोन्। कविर्भ्रं दीद्योनः                | 4                                                   |
| जुषद्धव्या मानुंषस्योर्ध्वस्तंस्थावृभ्वां यज्ञे । मिन्वन्त्सद्मं पुर एति         | 5                                                   |
| स हि क्षेमो हुविर्युज्ञः श्रुष्टीदेस्य गातुरेति । अग्निं देवा वाशीमन्तर          | •                                                   |
| यज्ञासाहं दुवे इषेऽग्निं पूर्वीस्य शेवेस्य । अद्रैः सूनुमायुमीहुः                | 7                                                   |
| नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः । अग्निं हिवषा वर्धन्तः                 | 8                                                   |
| कृष्णः श्वेतौऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज्र उत शोणो यशस्वान्                        | 1                                                   |
| हिर्रण्यरूपुं जिनता जजान                                                         | 9                                                   |
| एवा ते अग्ने विमुदो मेनीषामूर्जी नपादुमृतेभिः सुजोषीः                            | 1                                                   |
| गिर् आ वेक्षत्सुमृतीरियान इष्मूर्जं सुक्षितिं विश्वमाभीः                         | 10                                                  |
| (8) <u>21</u>                                                                    | (म.10, अनु.2)                                       |
| ऋषिः विमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा वसुकृत् वासुक्रः वा छन्दः आस्तारपङ्किः        | देवता अग्निः                                        |
| आग्निं न स्ववृक्तिभि्होतारं त्वा वृणीमहे                                         |                                                     |
| युज्ञायं स्तीर्णबर्हिषे वि वो मदे शीरं पविकशोचिषं विवेक्षसे                      | 1                                                   |

| त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्वराधसः                                                               |     |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
| वेति त्वामुप्सेचेनी वि वो मद्र ऋजीतिरग्न आहुतिर्विवक्षसे                                            |     | 2           |            |
| त्वे धुर्माणे आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव                                                               |     |             |            |
| कृष्णा रूपाण्यर्जुना वि वो मदे विश्वा अधि श्रियो धिषे विवेक्षसे                                     |     | 3           |            |
| यमेग्ने मन्येसे रुपिं सहसावन्नमर्त्य।तमा नो वार्जसातये वि वो मदे युज्ञेषु चित्रमा भेरा विवेक्षसे    |     | 4           |            |
| अग्निर्जातो अर्थर्वणा विदद्विश्वानि काव्यां                                                         |     |             |            |
| भुवंहूतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे                                            |     | 5           |            |
| त्वां युज्ञेष्वीळुतेऽग्ने प्रयुत्येध्वरे।त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे विवेक्षसे | -   | 6           |            |
| त्वां युज्ञेष्वृत्विजुं चारुमग्रे नि षेदिरे                                                         |     |             |            |
| घृतप्रतीकुं मनुषो नि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमुक्षभिर्विवेक्षसे                                        |     | 7           |            |
| अग्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्                                                                |     |             |            |
| अभिक्रन्देन्वृषायसे वि वो मदे गर्भं दधासि जामिषु विवेक्षसे                                          |     | 8           |            |
| (15) <b>22</b> (甲.10,                                                                               | अन् | [. <b>2</b> | 2)         |
| ऋषिःविमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा, वसुकृत् वासुक्रः वा छन्दः पुरस्ताद्वृहती 1-4,6,8,10              | - 1 | 4           | ,          |
| अनुष्टुप् 5,7,9, त्रिष्टुप् 15                                                                      | ा इ | न्द्रः      | <b>.</b> . |
|                                                                                                     |     |             |            |

कुर्ह श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । ऋषीणां वा यः क्षये गुर्हा वा चर्कृषे गिरा  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ इह श्रुत इन्द्रौ अस्मे अद्य स्तवै वुज्र्यूचीषमः । मित्रो न यो जनेष्वा यशिश्चक्रे असाम्या | 2 | मुहो यस्पितः शर्वसो असाम्या मुहो नृम्णस्य तूतुजिः।भूतां वर्ज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रिमव प्रियम् ॥ 3 ॥ युजानो अश्वा वार्तस्य धुनी देवो देवस्य विज्ञवः। स्यन्ता पृथा विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्वेनः || 4 || त्वं त्या चिद्वातस्याश्वागी ऋजा त्मना वर्हध्यै । ययोर्देवो न मर्त्यो युन्ता निर्कार्वदाय्यः | 5 | अधु ग्मन्तोशनी पृच्छते वां कर्दर्था नु आ गृहम्। आ जेग्मथुः पराकाद्विवश्च ग्मश्च मर्त्यम् | 6 | आ ने इन्द्र पृक्षसेऽस्माकुं ब्रह्मोद्यंतम् । तत्त्वां याचामुहेऽवुः शुष्णुं यद्धन्नमानुषम्  $\parallel 7 \parallel$ अकुर्मा दस्युरिभ नो अमुन्तुर्न्यव्रेतो अमीनुषः । त्वं तस्यीमित्रहुन् वर्धर्दासस्य दम्भय | 8 | त्वं ने इन्द्र शूर शूरैरुत त्वोतांसो बुर्हणां । पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्त क्षोणयो यथा || 9 || त्वं तान् वृत्रहत्ये चोदयो नुन् कार्पाणे शूर विज्ञवः।गृहा यदी कवीनां विशां नक्षेत्रशवसाम् ॥ 10 ॥ मुक्षू ता ते इन्द्र दानाप्रेस आक्षाणे शूर विज्ञवः।यद्ध शुष्णेस्य दुम्भयो जातं विश्वं सुयावेभिः | 11 | माकुध्र्यगिन्द्र शूर् वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । वयंवयं त आसां सुम्ने स्योम विज्ञवः | 12 | अस्मे ता ते इन्द्र सन्त् सुत्याहिंसन्तीरुपुस्पृशेः । विद्याम् यासां भूजो धेनूनां न विज्रवः | 13 | अह्स्ता यदपदी वर्धत् क्षाः शचीभिर्वेद्यानीम्। शुष्णुं परि प्रदक्षिणिद्विश्वायेवे नि शिश्रथः॥ 14 ॥ पिबापिबोदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन् उत त्रीयस्व गृणुतो मुघोनो मुहश्च रायो रेवर्तस्कृधी नः | 15 ||

| (7) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (म.10, अनु.2)                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ऋषिःविमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा, वसुकृत् वासुक्रः वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| छन्दः त्रिष्टुप् 1,7, जगती 2-4,6 अभिसारिणी 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवता इन्द्रः                                                       |
| यजीमह इन्द्रं वर्ज्रदक्षिणं हरीणां रृथ्यं विव्रतानाम् प्र शमश्रु दोध्वेवदूर्ध्वथा भूद्वि सेनािभ्दंयमानो वि राधसा हरो न्वस्य या वने विदे वस्विन्द्रो मुधैर्म्घवा वृत्रहा भुवत् ऋभुवांज ऋभुक्षाः पत्यते शवोऽव क्ष्णोिम् दासस्य नामं चित् यदा वज्रं हिर्रण्यमिदथा रथं हरो यमस्य वहतो वि सूरिभिः आ तिष्ठति मुघवा सनेश्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः सो चिन्नु वृष्टिर्यूथ्याः स्वा सचाँ इन्द्रः शमश्रूणि हरितािभ प्रुष्णुते अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वनम् यो वाचा विवाचो मृधवाचः पुरू सहस्राशिवा ज्ञ्चाने तत्त्विदेस्य पौंस्यं गृणीमिस पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः स्तोमं त इन्द्र विम्दा अजीजन्त्रपूर्व्यं पुरुतमं सुदानेवे विद्या ह्यस्य भोजनिम्नस्य यदा पृशुं न गोपाः करामहे मािकर्न एना सख्या वि यौषुस्तवं चेन्द्र विम्दस्यं च ऋषेः विद्या हि ते प्रमितं देव जािम्वदस्मे ते सन्तु सख्या शिवािनी | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7 |
| (6) 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥ / ॥<br>(म. <b>10</b> , अनु. <b>2</b> )                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इः 1-3, अनुष्टुप् <b>4</b> -6                                       |
| देवता इन्द्रः 1-3, अश्विनौ 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1 2, 133                                                          |
| इन्द्र सोमीम्मं पिब् मधुमन्तं चमू सुतम्<br>अस्मे र्यिं नि धारय वि वो मदे सहस्रिणं पुरूवसो विवक्षसे<br>त्वां युज्ञेभिरुक्थैरुपं हुव्येभिरीमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>  1   <br>                                                      |
| शचीपते शचीनां वि वो मद्रे श्रेष्ठं नो धेहि वार्यं विवेक्षसे<br>यस्पतिर्वार्याणामिस रध्नस्य चोदिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                   |
| इन्द्रं स्तोतृणामेविता वि वो मदें द्विषो नेः पाह्यंहसो विवेक्षसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                   |
| युवं शिक्रा मायाविना समीची निर्रमन्थतम् । विमदेन यदीळिता नासत्या निरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निथतम् ॥ ४ ॥                                                        |
| विश्वे देवा अकृपन्त समीच्योर्निष्पतेन्त्योः । नासत्यावब्रुवन् देवाः पुन्रा वहता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिति ॥ 5 ॥                                                          |
| मधुमन्मे प्रायेणं मधुमृत्पुन्रायेनम् । ता नो देवा देवतेया युवं मधुमतस्कृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                   |
| (11) 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म.10, अनु.2)                                                       |
| ऋषिः विमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा, वसुकृत् वासुक्रः वा छन्दः आस्तारपङ्किः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता पवमानः सोमः                                                   |
| भुद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्<br>अर्धा ते सुख्ये अन्धसो वि वो मद्रे रणुन् गावो न यर्वसे विविक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>से <b>॥ 1</b> ॥                                                 |

| हृदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम् धार्मसु                                | l                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| अधा कार्मा इमे मम् वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवेक्षसे             | 2                     |
| उत ब्रतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्यी                                 | I                     |
| अधा पितेर्व सूनवे वि वो मदें मृळा नो अभि चिद्वधाद्विवक्षसे             | 3                     |
| समु प्र येन्ति धीतयः सर्गासोऽवृताँईव                                   | 1                     |
| क्रतुं नः सोम जीवसे वि वो मदे धारया चम्साँईव विवेक्षसे                 | 4                     |
| तव त्ये सोम् शक्तिभिर्निकोमास्रो व्यृण्विरे                            | l                     |
| गृत्सस्य धीरस्तिवसो वि वो मदे व्रजं गोर्मन्तमृश्विनं विवेक्षसे         | 5                     |
| पुशुं नीः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितुं जर्गत्                         | l                     |
| समाकृणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा संपश्यन्भुवना विवेक्षसे               | 6                     |
| त्वं नेः सोम विश्वतो गोपा अद्यिभ्यो भव                                 | I                     |
| सेर्ध राजुन्नप स्निधो वि वो मद्रे मा नो दुःशंस ईशता विवेक्षसे          | 7                     |
| त्वं नेः सोम सुक्रतुर्वयोधेयाय जागृहि                                  | I                     |
| क्षेत्रवित्तरो मर्नुषो वि वो मदे द्रुहो नेः पाह्यहंसो विवेक्षसे        | 8                     |
| त्वं नो' वृत्रहन्तुमेन्द्रस्येन्दो शि्वः सखा                           |                       |
| यर्त्सी हर्वन्ते सिम्थे वि वो मद्रे युध्यमानास्तोकसातौ विविक्षसे       | 9                     |
| अयं घ स तुरो मद् इन्द्रेस्य वर्धत प्रियः                               | l                     |
| अयं कक्षीवतो महो वि वो मदे मृतिं विप्रस्य वर्धयुद्धिवक्षसे             | 10                    |
| अ्यं विप्रीय दाशुषे वाजाँ इयर्ति गोर्मतः                               | l                     |
| अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं चे तारिषद्विवेक्षसे        | 11                    |
| 26                                                                     | (म.10, अनु.2)         |
| षेः विमदः ऐन्द्रः, प्राजापत्यः वा, वसुकृत् वासुक्रः वा छन्दः उष्णिक् 1 | ,4, अनुष्टुप् 2-3,5-9 |
| `                                                                      |                       |

**(9)** ऋषि देवता पूषा

प्र ह्यच्छो मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः । प्र दुस्रा नियुद्रेथः पूषा अविष्टु माहिनः | 1 | यस्य त्यन्महित्वं वाताप्येम्यं जनः । विप्र आ वंसद्धीतिभिश्चिकेत सुष्टुतीनाम् | 2 | स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा । अभि प्सुरः प्रुषायति व्रजं न आ प्रुषायति | 3 | मंसीमिह त्वा व्यम्स्माकं देव पूषन् । मृतीनां च सार्धनं विप्रीणां चाध्वम् | 4 | प्रत्यर्धिर्य्ज्ञानामश्वह्यो रथानाम् ।ऋषिः स यो मनुर्हित्रो विप्रस्य यावयत्सुखः | 5 | आधीषमाणायाः पतिः शुचायश्चि शुचस्यं च । वासोवायोऽवीनामा वासांसि मर्मृजत् | 6 | इनो वार्जानां पतिरिनः पुष्टीनां सखी । प्र श्मश्रुं हर्यतो दूधोद्वि वृथा यो अदिभ्यः | 7 | आ ते रथस्य पूषन्रजा धुरं ववृत्युः । विश्वस्यार्थिनः सर्खा सन्रोजा अनेपच्युतः | 8 | अस्माकंमूर्जा रथं पूषा अविष्टु माहिनः । भुवद्वाजीनां वृध इमं नीः शृणवृद्धवेम् || 9 || (24) — ऋषिःवसुक्रः ऐन्द्रः -देवता इन्द्रः छन्दः त्रिष्टुप्

| असृत्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यर्जमानाय शिक्षेम्                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| अनशिर्वाम्हमेस्मि प्रहुन्ता सत्युध्वृतं वृजिन्।यन्तमाभुम्                                                         | 1     |
| यदीदुहं युधये सुंनयान्यदेवयून् तुन्वाई शूश्रीजानान्                                                               | 1     |
| अमा ते तुम्रं वृष्भं पेचानि तीव्रं सुतं पेश्चदुशं नि षिश्चम्                                                      | 2     |
| नाहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेवयून्त्सुमरेणे जघुन्वान्                                                              |       |
| युदावाख्येत्सुमरेणुमुघावुदादिद्धं मे वृषुभा प्र ब्रुवन्ति                                                         | 3     |
| यदज्ञतिषु वृजनेष्वासुं विश्वी सुतो मुघवीनो म आसन्                                                                 | 1     |
| जिनामि वेत्क्षेम् आ सन्तमाभुं प्र तं क्षिणां पर्वते पादगृह्य                                                      | 4     |
| न वा उ मां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यद्हं मेन्स्ये                                                               | 1     |
| मर्म स्वनात्कृधुकर्णो भयात एवेदनु द्यून्किरणः समेजात्                                                             | 5     |
| दर्श्वत्र्त्र शृतुपाँ अनिन्द्रान्बाहुक्षदुः शरवे पत्यमानान्                                                       |       |
| घृषुं वा ये निनिदुः सर्खायमध्यू न्वेषु प्वयो ववृत्युः                                                             | 6     |
| अभूर्वोक्षीर्व्युर् आयुरानुङ्ष्नु पूर्वो अपरो नु देर्षत्                                                          |       |
| द्वे पुवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रजसो विवेष                                                                | 7     |
| गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्षुन् ता अपश्यं सहगोपाश्चरेन्तीः                                                         | -     |
| हवा इदुर्यो अभितः समीयन्कियेदासु स्वपितश्छन्दयाते                                                                 | 8     |
| सं यद्वयं यवसादो जनानामृहं युवादं उर्वज्रे अन्तः                                                                  |       |
| अत्रो युक्तोऽवसातारीमच्छादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्                                                               | 9     |
| अत्रेर्दुं मे मंससे स्त्यमुक्तं द्विपाञ्च यञ्चतुंष्पात्संसृजानि                                                   |       |
| स्त्रीभिर्यो अत्र वृषेणं पृत्न्यादर्युद्धो अस्य वि भेजान् वेदेः                                                   | 10    |
| यस्यनिक्षा दुहिता जात्वास् कस्तां विद्वाँ अभि मन्याते अन्धाम्                                                     |       |
| कृतरो मेनिं प्रति तं मुचाते य ईं वहति य ईं वा वरेयात्                                                             | 11    |
| कियती योषा मर्यतो वध्योः परिप्रीता पन्यसा वार्येण                                                                 | )<br> |
| भुद्रा वृधूर्भवित् यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्                                                      | 12    |
| पत्तो जेगार प्रत्यञ्चमित्त शोष्णां शिरः प्रति दधौ वरूथम्<br>आसीन कुर्ध्वामुपिस क्षिणाति न्यंङ्कतानामन्वेति भूमिम् | 12    |
| बृहन्नेच्छायो अपलाशो अर्वी तस्थौ माता विषितो अत्ति गर्भीः                                                         | 13    |
| अन्यस्यो वृत्सं रिंहुती मिमाय कया भुवा नि देधे धेनुरूधः                                                           | 14    |
| सप्त वीरासो अधरादुद्ययन्नष्टोत्तरात्तात्समेजग्मिर्न् ते                                                           |       |
| नर्व पृश्चातीत्स्थिविमन्ते आयुन् दश् प्राक्सानु वि तिरुन्त्यश्नः                                                  | 15    |
| दुशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतेवे पार्याय                                                               | 1     |
|                                                                                                                   |       |

| गर्भं माता सुधितं वृक्षणास्ववेनन्तं तुषर्यन्ती बिभर्ति                   | 16            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| पीवनिं मेषमेपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन्                       |               |
| द्वा धर्नुं बृहतीम्प्स्वर्ंन्तः पवित्रेवन्ता चरतः पुनन्ती                | 17            |
| वि क्रोशानासो विष्वेञ्च आयुन् पचीति नेमो नृहि पक्षेदुर्धः                |               |
| अयं में देवः सिवृता तदोह द्वेन्न इद्वेनवत्सर्पिरेन्नः                    | 18            |
| अपेश्युं ग्रामुं वहेमानमारादेचुक्रयां स्वधया वर्तमानम्                   |               |
| सिषेक्त्यर्यः प्र युगा जनीनां सुद्यः शिश्वा प्रीमिनानो नवीयान्           | 19            |
| एतौ में गावौ प्रमुरस्य युक्तौ मो षु प्र सेंधीर्मुहुरिन्ममन्धि            |               |
| आपेश्चिदस्य वि नेशन्त्यर्थं सूरेश्च मुर्क उपरो बभूवान्                   | 20            |
| अ्यं यो वर्ज्रः पुरुधा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृह्तः पुरीषात्              |               |
| श्रव इदेना पुरो अन्यदेस्ति तदेव्यथी जिर्माणस्तरन्ति                      | 21            |
| वृक्षेवृक्षे निर्यता मीमयुद्गौस्ततो वयुः प्र पेतान्पूरुषादेः             |               |
| अथे॒दं विश्वं भुवेनं भयात् इन्द्रीय सुन्वदृषये च शिक्षीत्                | 22            |
| देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन् कृन्तत्रदिषामुपरा उदायन्                    |               |
| त्रयेस्तपन्ति पृथि॒वीमेनूपा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम्                     | 23            |
| सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मैतादृगर्प गूहः समुर्ये                 |               |
| आविः स्वेः कृणुते गूहेते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते              | 24            |
| 28                                                                       | (म.10, अनु.   |
| इन्द्रस्तुषा वसक्रपत्नी 1. इन्द्रः 2.6.8.10.12.वसक्रः ऐन्द्रः 3-5.7.9.11 | छन्दः त्रिष्ट |

ऋषिः इन्द्रस्नुषा वसुक्रपत्नी 1, इन्द्रः 2,6,8,10,12,वसुक्रः ऐन्द्रः 3-5,7,9,11 छन्दः त्रिष्ट् देवता इन्द्रः 1,3-5,7,9,11, ऐन्द्रः वसुक्रः 2,6,8,10,12

(12)

विश्वो द्यरंन्यो अरिराजिगाम ममेदह श्वशुरो ना जेगाम 1 जुक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात्स्वांशितः पुन्रस्तं जगायात्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ स रोरुवद्रष्भस्तिग्मशृङ्गो वर्ष्मन्तस्थौ वरिमुन्ना पृथिव्याः विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः पृणाति || 2 || अद्रिणा ते मन्दिने इन्द्र तूयोन्त्सुन्वन्ति सोमान्पिबेसि त्वमेषाम् पचन्ति ते वृष्भाँ अत्सि तेषां पृक्षेण यन्मेघवन्हूयमानः | 3 | इदं सु में जरित्रा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नुद्यो वहन्ति लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरंतक्त कक्षात् | 4 | कथा तं एतद्रहमा चिकेत्ं गृत्सस्य पार्कस्त्वसो मनीषाम् त्वं नो विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमधी ते मघवन् क्षेम्या धूः | 5 | एवा हि मां तुवसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बृहुत उत्तरा धूः पुरू सुहस्रा नि शिशामि साकमेश्रात्रुं हि मा जनिता जुजाने | 6 | एवा हि मां त्वसं जुजुरुग्रं कर्मन्कर्मन्वृषेणिमन्द्र देवाः

| 29                                                          | (म.10, अ |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| नृवद्वदुन्नुपे नो माहि वार्जान् दिवि श्रवो दिधषे नार्म वीरः | 12       |
| एते शमीभिः सुशमी अभूवन् ये हिन्विरे तन्वर्ः सोमे उक्थैः     | 1        |
| सिम उक्ष्णोऽवसृष्टाँ अंदन्ति स्वयं बलानि तुन्वः शृणानाः     | 11       |
| तेभ्यो गोधा अयथं कर्षदेतद्ये ब्रह्मणेः प्रतिपीयन्त्यन्नैः   |          |
| निरुद्धिश्चिन्महिषस्तुर्घ्यावीन् गोधा तस्मी अयथं कर्षदेतत्  | 10       |
| सुपुर्ण इत्था नुखमा सिषायावरुद्धः परिपदं न सिंहः            | 1        |
| बृहन्तं चिद्दह्ते रेन्थयान् वयद्वत्सो वृष्भं शूश्रुवानः     | 9        |
| शृशः क्षुरं प्रत्यञ्चं जगाराद्रिं लोगेन् व्यंभेदमारात्      |          |
| नि सुद्वंर् दर्धतो वृक्षणासु यत्रा कृपीटमनु तर्दहन्ति       | 8        |
| देवास आयन्पर्शूंरिबिभ्रन् वर्ना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्   | 1        |
| वधीं वृत्रं वज्रेण मन्दसानोऽपं ब्रजं मंहिना दाशुषे वम्      | 7        |

मनु.**2**) ऋषिःवसुक्रः ऐन्द्रः छन्दः त्रिष्ट्रप् देवता इन्द्रः

(8)

वने न वा यो न्यंधायि चाकञ्छुचिवां स्तोमो भुरणावजीगः 1 यस्येदिन्द्रीः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतीमः क्ष्पावीन् | 1 | प्र ते' अस्या उषसः प्रापेरस्या नृतौ स्योम् नृतेमस्य नृणाम् अनुं त्रिशोकः श्तमार्वहृत्रुन्कृत्सेन् रथो यो असत्सस्वान् | 2 | कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूहुरो गिरो अभ्युर्ग्रो वि धवि कद्वाहों अर्वागुपं मा मनीषा आ त्वां शक्यामुप्मं राधो अन्नैः | 3 | कर्रु द्युम्नमिन्द्र त्वावेतो नॄन्कयो धिया केरसे कन्न आगेन् मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः || 4 || प्रेरेय सूरो अर्थं न पारं ये अस्य कामं जिन्धाईव ग्मन् गिरेश्च ये ते तुविजात पूर्वीर्नरे इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नैः | 5 | मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर्म्ज्मना पृथिवी काव्येन वरीय ते घृतवेन्तः सुतासः स्वाद्मेन्भवन्तु पीतये मधूनि | 6 | आ मध्वो अस्मा असिच्न्नमेत्र्यमन्द्रीय पूर्णं स हि स्त्यराधाः स वविधे वरिमुन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च | 7 | व्यनिकिन्द्रः पृतेनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सुख्याये पूर्वीः 1 आ स्मा रथं न पृतेनासु तिष्ठु यं भुद्रयो सुमृत्या चोदयसि | 8 | (15) ऋषिः कवषः ऐलूषः — देवता आपः अपांनपात् वा छन्दः त्रिष्टुप्

| प्र देवित्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वुपो अच्छा मनेसो न प्रयेक्ति     | 1  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| महीं मित्रस्य वर्रुणस्य धासिं पृथुजयसे रीरधा सुवृक्तिम्        | 1  |
| अध्वर्यवो ह्विष्मेन्त्रो हि भूताच्छाप ईतोश्तिर्रशन्तः          |    |
| अव् याश्चष्टे अरुणः सुपूर्णस्तमास्यध्वमूर्मिम्द्या सुहस्ताः    | 2  |
| अध्वर्यवोऽप ईता समुद्रमुपां नपतिं हुविषा यजध्वम्               |    |
| स वो दददूर्मिम्द्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत           | 3  |
| यो अनिध्मो दीदेयदुप्स्वर्षन्तर्यं विप्रसि ईळेते अध्वरेषु       |    |
| अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय             | 4  |
| याभिः सोमो मोदेते हर्षते च कल्याणीभिर्युवितिभिर्न मर्यः        |    |
| ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदसिख्ञा ओषधीभिः पुनीतात्          | 5  |
| एवेद्यूने युवतयो नमन्त यदीमुशत्रुशतीरेत्यच्छे                  | 1  |
| स जीनते मनेसा सं चिकित्रेऽध्वर्यवो धिषणापेश्च देवीः            | 6  |
| यो वो वृताभ्यो अर्कृणोदु लोकं यो वो मृह्या अभिशस्तिरमुञ्चत्    |    |
| तस्मा इन्द्रीय मधुमन्तमूर्मि देवमार्दनं प्र हिणोतनापः          | 7  |
| प्रास्मै हिनोत् मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वीः सिन्धवो मध्व उत्सीः | 1  |
| घृतपृष्टमीड्यमध्वरेष्वापो रेवतीः शृणुता हवं मे                 | 8  |
| तं सिन्धवो मत्स्रिमिन्द्रपानेमूर्मि प्र हेत् य उभे इयर्ति      | 1  |
| मुदुच्युतमाशानं नेभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तुमृत्सम्         | 9  |
| आववृीततीरध् नु द्विधारा गोषुयुधो न नियवं चरन्तीः               | 1  |
| ऋषे जिनेत्रीर्भुवेनस्य पत्नीरुपो वेन्दस्व स्वृधः सयोनीः        | 10 |
| हिनोता नो अध्वरं देवयुज्या हिनोत् ब्रह्म सुनये धर्नानाम्       | I  |
| ऋतस्य योगे वि ष्येध्वमूर्धः श्रुष्टीवरीर्भूतनास्मभ्यमापः       | 11 |
| आपों रेवतीः क्षयेथा हि वस्वः क्रतुं च भुद्रं बिभृथामृतं च      |    |
| रायश्च स्थ स्वीपत्यस्य पत्नीः सरीस्वती तद्दृणते वयो धात्       | 12 |
| प्रति यदापो अर्दश्रमायतीर्घृतं पयांसि बिभ्रतीर्मधूनि           | 1  |
| अध्वर्युभिर्मनेसा संविदाना इन्द्रीय सोमं सुषुतं भरेन्तीः       | 13 |
| एमा अंग्मन्रेवतीर्जीवर्धन्या अध्वर्यवः सादयेता सखायः           | 1  |
| नि बुर्हिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नह्ती संविदानासी एनाः           | 14 |

|        | आग्मन्नापं उश्वतीर्बुर्हिरेदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः                |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | अध्वर्यवः सुनुतेन्द्रीय सोम्मभूदु वः सुशको देवयुज्या                 | 15                 |
| (11)   | 31                                                                   | (म.10, अनु.3)      |
| ऋषिः व | naषः ऐलूषः          छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता विश्वे देवाः |
|        | आ नों देवानामुपं वेतु शंसो विश्वेंभिस्तुरैरवंसे यर्जत्रः             | 1                  |
|        | तेभिर्व्यं सुष्खायों भवेम् तरन्तो विश्वा दुरिता स्याम                | 1                  |
|        | परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्यं पृथा नमुसा विवासेत्              | I                  |
|        | उत स्वेन क्रतुना सं वेदेत श्रेयां'सं दक्षं मनेसा जगृभ्यात्           | 2                  |
|        | अधीयि धीतिरसंसृग्रमंशास्तीर्थे न दुस्ममुपं युन्त्यूमीः               | 1                  |
|        | अभ्यनिश्म सुवितस्ये शूषं नवेदसो अमृतनामभूम                           | 3                  |
|        | नित्येश्चाकन्यात्स्वपीतुर्दमूना यस्मो उ देवः सिवृता ज्जाने           | 1                  |
|        | भगो वा गोभिरर्यमेमेनज्यात्सो अस्मै चारुश्छदयदुत स्यति                | 4                  |
|        | इयं सा भूया उषसामिव क्षा यद्धे क्षुमन्तः शर्वसा समार्यन्             | 1                  |
|        | अस्य स्तुतिं जीर्तुर्भिक्षेमाणा आ नीः शुग्मास् उपे यन्तु वाजीः       | 5                  |
|        | अस्येदेषा सुमितिः पेप्रथानाभेवत्पूर्व्या भूमेना गौः                  | 1                  |
|        | अस्य सनीळा असुरस्य योनौ समान आ भरेणे बिभ्रमाणाः                      | 6                  |
|        | किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावीपृथिवी निष्टतक्षुः            | 1                  |
|        | संतस्थाने अजरे इतर्ऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त                       | 7                  |
|        | नैतावेदेना परो अन्यदेस्त्युक्षा स द्यावीपृथिवी बिभर्ति               | 1                  |
|        | त्वचं पवित्रं कृणुत स्वधावान्यदीं सूर्यं न हरितो वहन्ति              | 8                  |
|        | स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं मिहं न वातो वि हे वाति भूमे             | 1                  |
|        | मित्रो यत्र वर्रुणो अज्यमनोऽग्निर्वने न व्यसृष्ट शोर्कम्             | 9                  |
|        | स्त्रीर्यत्सूतं सुद्यो अज्यमाना व्यथिरव्युथीः कृणुत् स्वगोपा         | l                  |
|        | पुत्रो यत्पूर्वीः पि्त्रोर्जिनिष्ट शुम्यां गौर्जिगार् यद्धे पृच्छान् | 10                 |
|        | उत कण्वं नृषदः पुत्रमहिरुत श्यावो धनुमादत्त वाजी                     | l                  |
|        | प्र कृष्णाय रुशेदपिन्वतोधेर्ऋतमत्र निकरस्मा अपीपेत्                  | 11                 |
| (9)    | 32                                                                   | (म.10, अनु.3)      |
| ऋषिः व | नवषः ऐलूषः              छन्दः जगती 1-5 त्रिष्टुप् 6-9                | देवता विश्वे देवाः |
|        | प्र सु ग्मन्तां धियसानस्यं सुक्षणि वरेभिर्वराँ अभि षु प्रसीदंतः      |                    |
|        | अस्माकृमिन्द्रं उभयं जुजोषित् यत्सोम्यस्यान्धंसो बुबोधित             | 1                  |
|        | वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजेसा पुरुष्टुत            | I                  |

| ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु वेन्वन्तु वग्वनाँ अंराधर्सः   | 2 |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|
| तदिन्में छन्त्स॒द्वपुंषो वर्पुष्टरं पुत्रो यज्जानं पि॒त्रोर्धीयीत |   |   |
| जाया पतिं वहति वृग्नुना सुमत्युंस इद्धद्रो वेहृतुः परिष्कृतः      | 3 |   |
| तदित्सुधस्थम्भि चार्र दीधय् गावो यच्छासन्वहुतुं न धेनवीः          |   |   |
| माता यन्मन्तुर्यूथस्यं पूर्व्याभि वाणस्यं सप्तधांतुरिज्जनीः       | 4 |   |
| प्र वोऽच्छो रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रेभिर्याति तुर्वणिः          |   |   |
| जुरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व ऊमेभ्यः सिञ्चता मधु               | 5 |   |
| निधीयमनिमर्पगूळहम्प्सु प्र में देवानां व्रत्पा उेवाच              |   | 1 |
| इन्द्रों विद्वाँ अनु हि त्वां च्चक्ष् तेनाहमप्रे अनुशिष्ट आगाम्   | 6 |   |
| अक्षेत्रवित्क्षेत्रविदं ह्यप्राट् स प्रैति क्षेत्रविदानुंशिष्टः   |   |   |
| एतद्वै भ्द्रमेनुशासेनस्योत स्रुतिं विन्दत्यञ्जसीनीम्              | 7 |   |
| अद्येदु प्राणीदममित्रमाहापीवृतो अधयन्मातुरुधीः                    |   | 1 |
| एमेनमाप जिर्मा युर्वानुमहेळुन्वसुः सुमनो बभूव                     | 8 |   |
| एतानि भुद्रा केलश क्रियाम् कुरुश्रवण् दर्दतो मुघानि               |   |   |
| दान इद्वो मघवानुः सो अस्त्वयं चु सोमो हृदि यं बिभर्मि             | 9 |   |
| । इति सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।                         |   |   |

#### (अष्टमोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-29)

| (9)                                            | 33                                   | (म.10, अनु.3)                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ऋषिः कवषः ऐलूषः                                | छन्दः त्रिष्टुप् 1, बृहती 2, सतोबृहत | ती <b>3</b> , गायत्री <b>4</b> -9 |
| देवता विश्वे देवाः 1, इन्द्रः 2-3, कुरुश्रव    | णस्त्रासदस्यवः ४-5, उपमश्रवाः मैत्रा | तेथिः 6-9                         |
| प्र मा युयुज्रे प्रयुजाे जनानां वहामि स्म पूषण | <u>।</u> मन्तरेण                     |                                   |
| विश्वे देवासो अध् मामेरक्षन् दुःशासुरागादिर्गि | ते घोषे आसीत्                        | 1                                 |
| सं मो तपन्त्यभितः सप्रतीरिव पर्शवः।नि बो       | धते अमीतर्न्य्रता जसुर्वेर्न वेवीय   | ते मृतिः ॥ 2 ॥                    |
| मूषो न शिश्रा व्यंदन्ति माध्यः स्तोतारं ते श   | तक्रतो                               | 1                                 |
| सकृत्सु नो मघवन्निन्द्र मृळ्याधी पितेर्व नो १  | <b>म</b> व                           | 3                                 |
| कुरुश्रवेणमावृणि राजीनं त्रासेदस्यवम्          | । मंहिष्ठं वाघतामृषिः                | 4                                 |
| यस्यं मा हरितो रथें तिस्रो वर्हन्ति साधुया     | । स्तवै स्हस्रदक्षिणे                | 5                                 |
| यस्य प्रस्वदिसो गिरं उपमश्रवसः पितुः           | । क्षेत्रं न रुण्वमूचुषे             | 6                                 |
| अधि पुत्रोपमश्रवो नपन्मित्रातिथेरिहि           | । पितुष्टे अस्मि वन्दिता             | 7                                 |
| यदीशीयामृतानामुत वा मत्यानाम्                  | । जीवेदिन्मुघवा मर्म                 | 8                                 |
| न देवानामित व्रतं शतात्मा चन जीवित             | । तथा युजा वि वविृते                 | 9                                 |
| (14)                                           | 34                                   | (म.10, अनु.3)                     |
| ऋषिः कवषः ऐलूषः, अक्षः मौजवान् वा              | छन्दः त्रिष्टुप् 1-6                 | , 8-14, जगती 7                    |
| देवता अक्षस्तुतिः 1,7,9,12, अक्षकित            | वनिन्दा <b>2-6,8,10-11,14,</b> कृषिर | .तुतिः <b>13</b>                  |
| प्रावेपा मो बृह्तो मोदयन्ति प्रवातेष           | गा इरिण <u>े</u> वर्वृतानाः          |                                   |
| सोमस्येव मौजवतस्य भृक्षो विभीद                 | =                                    | 1                                 |
| न मो मिमेथु न जिहीळ एषा शिवा                   | सिखंभ्य उत मह्यमासीत्                | 1                                 |

अक्षस्याहमेकपुरस्ये हेतोरनुव्रतामपे जायामेरोधम् || 2 || द्वेष्टि श्वश्रूरपं जाया रुणिद्ध न निथितो विन्दते मर्डितारम् अश्वस्येव जरतो वस्र्यस्य नाहं विन्दामि कित्वस्य भोगेम् | 3 | अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृध्द्वेदेने वाज्यर्क्षः पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जीनीमो नयता बुद्धमेतम् | 4 | यदादीध्ये न दिवषाण्येभिः परायद्योऽवं हीये सिखंभ्यः न्युप्ताश्च बुभ्रवो वाच्मक्रत् एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव | 5 | सुभामेति कित्वः पृच्छमानो जे्ष्यामीति तुन्वार् शूश्रीजानः अक्षासों अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्वे दर्धत आ कृतानि | 6 | अक्षास् इदेङ्कशिनो नितोदिनो निकृत्वनिस्तपेनास्तापयिष्णवीः कुमारदेष्णा जयेतः पुनुर्हणो मध्वा संपृक्ताः कित्वस्य बुर्हणो | 7 |

| 35                                                              | (म.10, उ |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| नि वो नु मुन्युर्विशतामरीतिरुन्यो विभ्रूणां प्रसितौ न्वस्तु     | 14       |
| मित्रं कृणुध्वं खर्लु मृळता नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु        |          |
| तत्रु गार्वः कितव् तत्रे जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः        | 13       |
| अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रेमस्व बहु मन्येमानः     |          |
| तस्मै कृणोमि न धर्ना रुणिधम दशाहं प्राचीस्तदृतं वेदामि          | 12       |
| यो वेः सेनानीर्महृतो गुणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बुभूवे         |          |
| पूर्वाह्रे अश्वन्युयुजे हि बुभ्रून्त्सो अग्रेरन्ते वृष्लः पेपाद | 11       |
| स्त्रियं दृष्ट्वायं कित्वं तेतापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्  |          |
| ऋणावा बिभ्यद्धनीमुच्छमीनोऽन्येषामस्त्मुपु नक्तमेति              | 10       |
| जाया तेप्यते कित्वस्ये हीना माता पुत्रस्य चरेतः क्रे स्वित्     |          |
| दिव्या अङ्गीरा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदेयं निर्दहन्ति    | 9        |
| नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यह्स्तासो हस्तवन्तं सहन्ते           |          |
| उग्रस्ये चिन्मुन्यवे ना नेमन्ते राजा चिदेभ्यो नम् इत्कृणोति     | 8        |
| त्रिपञ्चाशः क्रीळित् व्रातं एषां देवईव सिवता सत्यर्धर्मा        |          |

(14)

देवता विश्वे देवाः ऋषिः लुशः धानाकः छन्दः जगती 1-12, त्रिष्टुप् 13-14

अबुंधमु त्य इन्द्रवन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्यृष्टिषु मही द्यावापृथिवी चेततामपोऽद्या देवानामव आ वृणीमहे 11 दिवस्पृथिव्योरव् आ वृणीमहे मातृन्त्सन्धून्पर्वताञ्छर्य्णावेतः अनागास्त्वं सूर्यमुषासमीमहे भुद्रं सोमीः सुवानो अद्या कृणोतु नः  $\parallel 2 \parallel$ द्यावो नो अद्य पृथिवी अनोगसो मुही त्रयितां सुविताये मातरो उषा उच्छन्त्यपे बाधतामुघं स्वस्त्यर्श्यं सीमधानमीमहे | 3 | इयं ने उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सिनिभ्यो रेवती व्येच्छतु आरे मुन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यर्धग्नं समिधानमीमहे || 4 || प्र याः सिस्रेते सूर्यस्य रशिमिभुज्योतिर्भरेन्तीरुषस्रो व्युष्टिषु भुद्रा नो अद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यरंग्निं समिधानमीमहे | 5 | अनुमीवा उषस् आ चेरन्तु नु उदुग्नयौ जिहतां ज्योतिषा बृहत्। आयृक्षातामिश्वना तृत्जिं रथं स्वस्त्यरंग्निं समिधानमीमहे | 6 | श्रेष्ठं नो अद्य सीवतर्वरेण्यं भागमा स्व स हि रत्नधा असि रायो जिनेत्रीं धिषणामुपं ब्रुवे स्वस्त्यर्श्यं सीमधानमीमहे | 7 | पिपेर्तु मा तद्दतस्य प्रवाचेनं देवानां यन्मेनुष्यार् अमेन्महि विश्वा इदुस्राः स्पळुदेति सूर्यः स्वस्त्यर्धिः समिधानमीमहे | 8 | अद्वेषो अद्य बुर्हिषुः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मेनुः साधे ईमहे आदित्यानां शर्मीण स्था भ्रेरण्यसि स्वस्त्यरंग्निं सीमधानमीमहे || 9 ||

| आ नो बुर्हिः संधुमादे बृहद्दिवि देवाँ ईंळे सादया सप्त होतॄन् | 1  |
|--------------------------------------------------------------|----|
| इन्द्रं मित्रं वर्रणं सातये भगं स्वस्त्यर्धिः समिधानमीमहे    | 10 |
| त आदित्या आ गीता सुर्वतीतये वृधे नो यज्ञमीवता सजोषसः         | 1  |
| बृह्स्पतिं पूषणम्श्विना भगं स्वस्त्यर्धिम् समिधानमीमहे       | 11 |
| तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छुर्दिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम्  | 1  |
| पश्चे' तोकाय तर्नयाय जीवसे' स्वस्त्यर्'ग्निं सिमधानमीमहे     | 12 |
| विश्वे अद्य मुरुतो विश्वे ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः   | 1  |
| विश्वे नो देवा अवसा गंमन्तु विश्वमस्तु द्रविणुं वाजो अस्मे   | 13 |
| यं देवासोऽवेथ् वाजसातौ यं त्रायेध्वे यं पिपृथात्यंहः         | 1  |
| यो वो गोपीथे न भ्यस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः           | 14 |
| 26                                                           | ,  |

 (14)
 36
 (म.10, अनु.3)

 ऋषिः लुशः धानाकः
 छन्दः जगती 1-12, त्रिष्टुप् 13-14
 देवता विश्वे देवाः

उषासानक्तां बृहती सुपेशंसा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्युमा इन्द्रं हुवे मुरुतः पर्वताँ अप अदित्यान्द्यावीपृथिवी अपः स्वः  $\parallel 1 \parallel$ द्यौर्श्व नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः मा दुर्विदत्रा निर्ऋतिर्न ईशत् तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे || 2 || विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवर्तः स्वर्वुज्योतिरवृकं नेशीमिह तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे | 3 | ग्रावा वद्त्रप् रक्षांसि सेधतु दुष्वप्रयं निर्ऋतिं विश्वमित्रिणम् आदित्यं शर्मं मरुतामशीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे || 4 || एन्द्रो बुर्हिः सीदेतु पिन्वतामिळा बृहस्पिताः सामिभिऋको अर्चतु सुप्रकेतं जीवसे मन्मे धीमहि तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे | 5 | द्विवस्पृशं यज्ञमस्माकेमिश्वना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिष्टये प्राचीनेरश्मिमाहुतं घृतेन् तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे | 6 | उपे ह्वये सुहवं मार्रुतं गुणं पविकमृष्वं सुख्याये शंभुवेम् रायस्पोषं सौश्रवसायं धीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे | 7 | अपां पेरुं जीवधन्यं भरामहे देवाव्यं सुहवेमध्वरुश्रियम् सुर्शिंम सोमीमिन्द्रियं येमीमिह तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ सनेम् तत्स्सिनिता सिनत्विभिर्वयं जीवा जीवपूत्रा अनीगसः ब्रह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत् तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे || 9 || ये स्था मनौर्युज्ञियास्ते शृणोतन् यद्वौ देवा ईमेहे तद्देदातन जैत्रं क्रतुं रियमद्वीरवद्यशुस्तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे **| 10 |**| म्हदुद्य मेहतामा वृणीम्हेऽवो देवानां बृहतामेन्वंणीम् यथा वसुं वीरजातं नशामहै तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे  $\parallel 11 \parallel$ 

|      | मुहो अग्नेः सिमिधानस्य शर्मण्यनीगा मित्रे वर्रुणे स्वस्तये       |     |                 |          |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|
|      | श्रेष्ठे स्याम सिवतुः सवीमिन् तद्देवानामवी अद्या वृणीमहे         | 12  | 2               |          |
|      | ये सिवतुः सत्यसेवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः         |     |                 |          |
|      | ते सौभेगं वीरवृद्गोमुद्रप्नो दर्धातन् द्रविणं चित्रमुस्मे        | 13  | 3               |          |
|      | सुविता पुश्चातीत्सविता पुरस्तीत्सवितोत्तरात्तीत्सविताधरात्तीत्   |     |                 |          |
|      | सुविता नेः सुवतु सुर्वतातिं सिवता नो रासतां दीर्घमार्युः         | 114 | 4               |          |
| (12) | 37                                                               | (   | म.10, अनु.      | 3)       |
| ऋषिः | अभितपाः सौर्यः छन्दः जगती 1-9,11-12, त्रिष्टुप् 10               |     | देवता सूर्य     | <u>:</u> |
| ,    | नमो मित्रस्य वर्रुणस्य चक्षसे मुहो देवाय तदृतं संपर्यत           |     | 1               |          |
|      | दूरेदृशे देवर्जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत              | II  | 1               |          |
|      | सा मा सुत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्रे तृतनुन्नहानि च | 11  | # H             |          |
|      | विश्वमन्यित्र विशते यदेजीत विश्वाहापी विश्वाहोदेति सूर्यः        | 11  | 2               |          |
|      | 3,                                                               |     | <i>Z</i>   <br> |          |
|      | न ते अदेवः प्रदिवो नि वसिते यदेत्शोभिः पत्ररै रथर्यसि            | 11  | - 11            |          |
|      | प्राचीनेमन्यदनुं वर्तते रज् उदुन्येन ज्यातिषा यासि सूर्य         |     | 3               |          |
|      | येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुद्यिषि भानुनी          |     | -               |          |
|      | तेनास्मद्विश्वामनिरामनोहुतिमपामीवामपे दुष्वप्रयं सुव             |     | 4               |          |
|      | विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षिस व्रतमहैळयत्रु इरिस स्वधा अनु         |     | 1               |          |
|      | यदुद्य त्वी सूर्योपुब्रवीमहै तं नो देवा अनु मंसीरत् क्रतुम्      |     | 5               |          |
|      | तं नो द्यावीपृथिवी तन्न आप इन्द्रीः शृण्वन्तु मुरुतो हवं वर्चाः  |     | l               |          |
|      | मा शूने भूम सूर्यस्य संदृशि भुद्रं जीवन्तो जरुणामशीमहि           |     | 6 II            |          |
|      | विश्वाही त्वा सुमनेसः सुचक्षेसः प्रजावन्तो अनमीवा अनीगसः         |     |                 |          |
|      | उद्यन्तं त्वा मित्रमहो द्विवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य | '   | 7               |          |
|      | मिंह ज्योतिर्विभ्रतं त्वा विचक्षण भारवन्तं चक्षुषेचक्षुषे मर्यः  |     |                 |          |
|      | आरोहेन्तं बृह्तः पार्जसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सूर्य        |     | 8               |          |
|      | यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि चे विशन्ते अक्तुभिः   |     |                 |          |
|      | अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्माह्मा नो वस्यसावस्यसोदिहि           | 9   | 9               |          |
|      | शं नो भव चक्षसा शं नो अहा शं भानुना शं हिमा शं घृणेन             |     |                 |          |
|      | यथा शमध्वञ्छमसद्वुरोणे तत्सूर्य द्रविणं धेहि चित्रम्             | 110 | 0               |          |
|      | अस्माकं देवा उभयोय जन्मेने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे           |     | 1               |          |
|      | अदित्पबैदूर्जयमानुमाशितं तदुस्मे शं योररपो देधातन                | 11  | 1               |          |
|      | यद्वो देवाश्चकृम जि्ह्नयो गुरु मनेसो वा प्रयुती देवहेळेनम्       |     | 1               |          |
|      |                                                                  |     |                 |          |

(5) 38 (ম.10, अनु.3)

अरावा यो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसवो नि धेतन

ऋषिः मुष्कवान् इन्द्रः

छन्दः जगती

देवता इन्द्रः

| 12 |

| 30                                                                 | ( <b>m</b> 10 3 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्र मुञ्जस्व परि कुत्सादिहा गिहि किमु त्वावनिमुष्कयोर्बद्ध आसते    | 5               |
| स्ववृज्ं हि त्वाम्हर्मिन्द्र शुश्रवीनानुदं वृषभ रध्रचोदेनम्        | 1               |
| तं विखादे सिस्नेमुद्य श्रुतं नरमूर्वाञ्चिमिन्द्रमवेसे करामहे       | 4               |
| यो दुभ्रेभि्हव्यो यश्च भूरिभि्यों अभीके वरिवोवित्रृषाह्ये          | 1               |
| अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रेवस्त्वया वयं तान्वेनुयाम संग्मे      | 3               |
| यो नो दास् आर्यो वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति             | 1               |
| स्यामे ते जयेतः शक्र मेदिनो यथा वयमुश्मिस तद्वेसो कृधि             | 2               |
| स नीः क्षुमन्तुं सदेने व्यूर्णुहि गोअर्णसं र्यिमिन्द्र श्रवाय्यम्  | 1               |
| यत्र गोषाता धृष्टितेषु खादिषु विष्ववपतिन्त दिद्यवो नृषाह्ये        | 1               |
| अस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतौ यशस्वित् शिमीवित् क्रन्दिस् प्रार्व सातये | 1               |

 (14)
 39
 (म.10, अनु.3)

 ऋषिः घोषा कक्षीवती
 छन्दः जगती 1-13, त्रिष्टुप् 14
 देवता अश्विनौ

यो वां परिज्मा सुवृदेश्विना रथों दोषामुषासो हव्यों ह्विष्मता शश्चत्तमास्स्तम् वामिदं वयं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ चोदयेतं सूनृताः पिन्वेतं धिय उत्पुरंधीरीरयतं तदुश्मिस यशसं भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चारुं मुघवत्सु नस्कृतम् || 2 || अमाजुरिश्चद्भवथो युवं भगोऽनाशोश्चिदवितारीपमस्ये चित् अन्थस्यं चिन्नासत्या कृशस्यं चिद्युवामिदाहुर्भिषजां रुतस्यं चित् | 3 | युवं च्यवनिं सुनयुं यथा रथुं पुनुर्युवनिं चुरथीय तक्षथुः निष्ट्रौग्र्यमूहथुरुद्धस्पर्ि विश्वेत्ता वां सर्वनेषु प्रवाच्या | 4 | पुराणा वां वीर्यार् प्र ब्रेवा जनेऽथो हासथुर्भिषजी मयोभुवा ता वां न नव्याववसे करामहेऽयं नीसत्या श्रद्रियंथा दर्धत् | 5 | इयं वामह्रे श्रृणुतं में अश्विना पुत्रायेव पितरा मह्यं शिक्षतम् अनिप्रज्ञा असजात्यामितिः पुरा तस्यो अभिशस्तिरवे स्पृतम् | 6 | युवं रथेन विमुदायं शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषणाम् युवं हवं विध्रमृत्या अंगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः पुरंधये | 7 | युवं विप्रस्य जरुणामुपेयुषः पुनः कुलेरेकृणुत्ं युवृद्धयः युवं वन्देनमृश्यदादुदूपथुर्युवं सद्यो विश्पलामेतवे कृथः | 8 | युवं हे रेभं वृषणा गुहो हितमुदैरयतं ममृवांसमिश्वना युवमृबीसमुत तुप्तमत्रेय ओमेन्वन्तं चक्रथुः सुप्तविध्रये || 9 || युवं श्वेतं पेदवेऽश्विनाश्वं न्विभवां जैर्नवृती च वाजिनम् चुर्कृत्यं ददथुर्ज्ञावयत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुवेम् 10 न तं रोजानाविदते कुर्तश्चन नांहो अश्लोति दुरितं निकर्भयम्

|      | म कक्षीवती छन्दः जगती                                    | (म.10, अनु.3)<br>देवता अश्विनौ |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (14) | <u> </u>                                                 | (TI 10 STT 2)                  |
| •    | येमृक्षाम् योषेणां न मर्ये नित्यं न सूनुं तनेयं दर्धानाः | 14                             |
|      | रुतं वां स्तोमेमश्विनावकुर्मातेक्षाम् भृगेवाे न रथेम्    |                                |
|      | वृकस्य चिद्धतिकाम्नतरास्याद्युवं शचीभिग्रसिताममुञ्चतम्   | 13                             |
|      | ता वर्तिर्यातं जयुषा वि पर्वतमिपिन्वतं शयवे धेनुमिश्वना  | I                              |
|      | यस्य योगे दुहिता जायेते दिव उभे अहेनी सुदिने विवस्वेतः   | 12                             |
|      | आ तेने यातुं मनेसो जवीयसा रथुं यं वामृभवश्चक्रुरेश्विना  |                                |
|      | यमिश्वना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोर्थं कृणुथः पत्यौ स्ह     | 11                             |
|      |                                                          |                                |

रथं यान्तं कुह को है वां नरा प्रति द्युमन्तं सुवितायं भूषति प्रात्यावाणं विभवं विशविशे वस्तोर्वस्तोर्वहेमानं धिया शमि 11 कुह स्विद्योषा कुह वस्तीरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते स्धस्थ आ | 2 | प्रातर्जरेथे जरुणेव कापेया वस्तोर्वस्तोर्यजुता गच्छथो गृहम् कस्ये ध्वस्रा भेवथुः कस्ये वा नरा राजपुत्रेव सवनावे गच्छथः | 3 | युवां मृगेवे वार्णा मृगुण्यवो दोषा वस्तोर्ह्विषा नि ह्वयामहे युवं होत्रामृतुथा जुह्नेते नुरेषुं जनीय वहथः शुभस्पती || 4 || युवां ह घोषा पर्यीश्वना यती राज्ञ ऊचे दुहिता पृच्छे वां नरा भूतं में अह्नं उत भूतम्कवेऽश्वावते रिथने शक्तमवीते | 5 | युवं क्वी ष्टः पर्यीश्वना रथं विशो न कुत्सो जरितुनीशायथः युवोर्ह मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा | 6 | युवं हे भुज्युं युवमिश्वना वशं युवं शिक्षारेमुशनामुपीरथुः युवो ररीवा परि सुख्यमसिते युवोर्हमवसा सुम्नमा चेके | 7 | युवं है कृशं युवमिश्वना श्युं युवं विधन्तं विधवीमुरुष्यथः युवं स्निभ्यः स्तुनयन्तमिश्वनापं व्रजमूर्णुथः स्प्तास्यम्  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ जिनेष्टु योषी पुतर्यत्कनीनुको वि चार्रहन्वीरुधो दुंसना अनु आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धेवोऽस्मा अह्ने भवति तत्पेतित्वनम् || 9 || जीवं रुदन्ति वि मेयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नरः वामं पितृभ्यो य इदं समिरि्रे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे | 10 | न तस्य विद्य तदु षु प्र वोचत् युवो ह् यद्युवृत्याः क्षेति योनिषु प्रियोस्रियस्य वृष्भस्यं रेतिनों गृहं गेमेमाश्विना तदुंश्मसि  $\parallel$  11  $\parallel$ आ वोमगन्त्सुम्तिवाजिनीवसू न्येश्विना हृत्सु कामो अयंसत अभूतं गोपा मिथुना शुंभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुयाँ अशीमहि | 12 | ता मेन्दसाना मनुषो दुरोण आ धृत्तं रुयिं सहवीरं वचस्यवे

|         | कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पेथेष्ठामपे दुर्मतिं हेतम्                                                       | 13            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | क्रे स्विद्द्य केत्मास्विश्वनी विक्षु दुस्रा मदियेते शुभस्पती                                                           | l             |
|         | क ईं नि येमे कत्मस्य जग्मतुर्विप्रस्य वा यर्जमानस्य वा गृह                                                              |               |
| (3)     | 41                                                                                                                      | (म.10, अनु.3) |
| ऋषिः घ  | ग्रीषेयः सुहस्त्यः छन्दः जगती                                                                                           | देवता अश्विनौ |
|         | समानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्यं१ रथं चित्रक्रं सर्वना गर्निग्मतम्                                                           | l             |
|         | परिज्मानं विद्थ्यं सुवृक्तिभिर्व्यं व्युष्टा उषसो हवामहे                                                                | 1             |
|         | प्रात्युंजं नास्त्याधि तिष्ठथः प्रात्यावीणं मधुवाहेनं रथेम्                                                             | I             |
|         | विशो येन गच्छेथो यज्वेरीर्नरा कीरेश्चिद्यज्ञं होतृमन्तमिश्वना                                                           | 2             |
|         | अध्वर्युं वा मधुपाणि सुहस्त्यमाग्निधं वा धृतदेक्षं दमूनसम्                                                              | l             |
|         | विप्रस्य वा यत्सर्वनानि गच्छ्थोऽत् आ यति मधुपेयेमश्विना                                                                 | 3             |
| (11)    | 42                                                                                                                      | (म.10, अनु.3) |
| ऋषिः वृ | कृष्णः आङ्गिरसः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                        | देवता इन्द्रः |
|         | अस्तेव सु प्रेतुरं लायुमस्युन्भूषित्रव प्र भेरा स्तोमेमस्मै                                                             |               |
|         | वाचा विप्रास्तरत् वाचेमुर्यो नि रोमय जरितः सोम् इन्द्रम्                                                                | 1             |
|         | दोहेन गामुपे शिक्षा सर्खायं प्र बोधय जरितर्जारिमन्द्रम्                                                                 | -             |
|         | कोशुं न पूर्णं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्                                                                     | 2             |
|         | किमुङ्ग त्वौ मघवन्भोजमीहुः शिशीहि मौ शिशुयं त्वौ शृणोगि                                                                 | न ।           |
|         | अप्रेस्वती मम् धीरेस्तु शक्र वसुविदं भर्गमिन्द्रा भेरा नः                                                               | 3             |
|         | त्वां जना ममस्त्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके                                                                 | 1             |
|         | अत्रा युजं कृणुते यो हृविष्मान्नासुन्वता सुख्यं विष्ट्रि शूरः                                                           | 4             |
|         | धनं न स्पन्द्रं बेहुलं यो अस्मै तीव्रान्त्सोमाँ आसुनोति प्रयस्व                                                         |               |
|         | तस्मै शत्रून्त्सुतुकान्प्रातरह्वो नि स्वष्ट्रान्युवित हन्ति वृत्रम्                                                     | 5             |
|         | यस्मिन्वयं देधिमा शंसुमिन्द्रे यः शिश्राये मुघवा कार्ममस्मे                                                             |               |
|         | आराञ्चित्सन्भेयतामस्य शत्रुन्येस्मै द्युम्ना जन्यो नमन्ताम्                                                             | 6             |
|         | आराच्छत्रुमपे बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बेः पुरुहूत् तेने<br>अस्मे धेहि यर्वमुद्रोमेदिन्द्र कृधी धियं जरित्रे वार्जरत्नाम् | 7             |
|         | प्र यमुन्तर्वृषस्वासो अग्मेन् तीव्राः सोमो बहुलान्तर्सस इन्द्रम्                                                        | 7             |
|         | नाहं दामानं मुघवा नि यंसुन्नि सुन्वते वहित् भूरि वामम्                                                                  | 8             |
|         | उत प्रहामितिदीव्या जयाति कृतं यच्छ्रघ्री विचिनोति काले                                                                  | 0             |
|         | यो देवकामो न धर्ना रुणिद्ध समित्तं राया सृजित स्वधार्वान्                                                               | 9             |
|         | गोभिष्टरेमामीतं दुरेवां यवीन् क्षुधी पुरुहूत् विश्वीम्                                                                  |               |
|         | व्यं राजभिः प्रथमा धनन्यस्माकैन वृजनेना जयेम                                                                            | 10            |
|         | बृहस्पतिर्नुः परि पातु पृश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः                                                                     | 10            |
|         | <u> ५७८ मतम् । त मत्र मञ्जात्रुतातारस्मा</u> यस्यस्यम्                                                                  | I             |

| (11)<br>ऋषिः द् | इन्द्रीः पुरस्तांदुत मेध्यतो नः सखा सिखंभ्यो वरिवः कृणोतु<br>43<br>कृष्णः आङ्गिरसः छन्दः जगती 1-9, त्रिष्टुप् 10-11                                                                 | ∥ 11 ∥<br>(म.10, अनु.4)<br>देवता इन्द्रः         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 | अच्छा म् इन्द्रं मृतयः स्वृविदः सुध्रीचीविश्वा उश्वतीरेनूषत<br>परि ष्वजन्ते जनेयो यथा पितं मर्यं न शुन्ध्यं मुघवानमूतये<br>न घा त्वद्रिगपे वेति मे मनुस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय | <br>   <b>1</b>   <br>                           |
|                 | राजेव दस्म नि ष्दोऽधि बुर्हिष्यस्मिन्त्सु सोमेऽवुपानेमस्तु ते<br>विषुवृदिन्द्रो अमेतेरुत क्षुधः स इद्रायो मुघवा वस्व ईशते                                                           | 2                                                |
|                 | तस्येदिमे प्रेवणे सप्त सिन्धेवो वयो वर्धन्ति वृष्भस्य शुष्मिणः<br>वयो न वृक्षं सुपलाशमासेदन्त्सोमास इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः                                                          | 3                                                |
|                 | र्णेषामनीकुं शर्वसा दिविद्युतिद्विदत्स्वर्श्मनेवे ज्योतिरार्थम्<br>कृतं न श्वृन्नी वि चिनोति देवेने सुंवर्गुं यन्मुघवा सूर्युं जयेत्                                                | <b>4</b>   <br>                                  |
|                 | न तत्ते अन्यो अनु वीयै शक्त्र पुराणो मेघवृत्रोत नूतेनः<br>विशंविशं मुघवा पर्यशायत् जनीनां धेनो अवचाकेशृद्धृषो                                                                       | 5                                                |
|                 | यस्याहं शकः सर्वनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः<br>आपो न सिन्धुंम्भि यत्समक्षंरन्त्सोमास् इन्द्रं कुल्याईव हृदम्                                                          | 6                                                |
|                 | वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सार्दने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना<br>वृषा न क्रुद्धः पंतयद्रजःस्वा यो अर्यपेत्रीरकृणोदिमा अपः                                                           | 7   <br>                                         |
|                 | स सुन्वते मुघवा जीरदीनवेऽविन्दुज्ञ्योतिर्मनेवे हविष्मेते<br>उज्जीयतां परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुर्घा पुराण्वत्                                                               | <b>8</b>   <br>                                  |
|                 | वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्धणं शुक्रं शुंशुचीत् सत्पीतः<br>गोभिष्टरेमामेतिं दुरेवां यवेन् क्षुधं पुरूहूत् विश्वीम्                                                             | <b>9</b>   <br>                                  |
|                 | वयं राजिभिः प्रथमा धर्नान्यस्माकेन वृजनेना जयेम<br>बृहस्पतिर्नुः परि पातु पुश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः                                                                              | <b>10</b>   <br>                                 |
| (11)            | इन्द्रीः पुरस्तीदुत मध्यतो नः सखा सिखिभ्यो वरिवः कृणोतु<br>44                                                                                                                       | 11                                               |
| (11)<br>ऋषिः वृ | कृष्णः आङ्गिरसः         छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,10-11, जगती 4-9                                                                                                                        | (म. <b>10</b> , अनु. <b>4</b> )<br>देवता इन्द्रः |
|                 | आ यात्विन्द्रः स्वर्पतिर्मदीय यो धर्मणा तूतुजानस्तुर्विष्मान्<br>प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेणं महता वृष्ण्येन                                                               | <br>   1                                         |
|                 | सुष्ठामा रथेः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रों नृपते गर्भस्तौ<br>शीभं राजन्त्सुपथा योद्यवांङ् वधीम ते पुपुषो वृष्ण्योनि<br>एन्द्रवाहों नृपतिं वज्रबाहुमुग्रमुग्रासस्तिवृषासं एनम्      | 2   <br>  1                                      |
|                 | प्रत्वेक्षसं वृष्भं सत्यशुष्पमेर्मस्म्त्रा संध्मादो वहन्तु<br>एवा पतिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं ध्रुण आ वृषायसे                                                                | 3                                                |
|                 | ओर्जः कृष्व सं गृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानीमिनो वृधे                                                                                                                              | 4                                                |

| गर्मत्रुस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा योहि सोमिनीः         | 1            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| त्वमीशिषे सास्मिन्ना सेत्सि बुर्हिष्येनाधृष्या तव पात्रीणि धर्मणा | 5            |
| पृथुक् प्रायेन् प्रथुमा देवहूंतयोऽकृण्वतं श्रवस्यानि दुष्टरा      | 1            |
| न ये शेकुर्युज्ञियां नार्वमारुहमीर्मेव ते न्यविशन्त केपेयः        | 6            |
| एवैवापागपेरे सन्तु दूढ्योऽश्वा येषां दुर्युजे आयुयुज्रे           | 1            |
| इत्था ये प्रागुपेरे सन्ति दावने पुरूणि यत्रे वयुननि भोजेना        | 7            |
| गिरौरज्रान्नेजेमानाँ अधारयद् द्यौः क्रेन्ददुन्तरिक्षाणि कोपयत्    | 1            |
| समीचीने धिषणे वि ष्केभायति वृष्णीः पीत्वा मदे उक्थानि शंसित       | T    8       |
| इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजीः            | 1            |
| अस्मिन्त्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मेघवन्बोध्यार्भगः     | 9            |
| गोभिष्टरेमामेतिं दुरेवां यवेनि क्षुधं पुरूहूत् विश्वीम्           | 1            |
| व्यं राजिभिः प्रथमा धर्नान्यस्माकेन वृजनेना जयेम                  | 10           |
| बृहस्पतिर्नुः परि पातु पृश्चादुतोत्तरस्माद्धरादघायोः              | 1            |
| इन्द्रीः पुरस्तीदुत मेध्यतो नुः सखा सिखेभ्यो वरिवः कृणोतु         | 11           |
| 45                                                                | (म.10, अनु.4 |
| C C                                                               | , ,          |

ऋषिः वत्सप्रिः भालन्दनः छन्दः त्रिष्टुप् देवता अग्निः

(12)

दिवस्परि प्रथमं जेज्ञे अग्निरस्मद् द्वितीयं परि जातवेदाः तृतीयमप्सु नृमणा अर्जस्रमिन्धीन एनं जरते स्वाधीः 11 विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा विद्या ते नाम पर्मं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यते आज्गन्थे | 2 | समुद्रे त्वा नृमणा अप्स्वर्न्तर्नृचक्षा ईधे दिवा अग्न ऊर्धन् तृतीये त्वा रजिस तस्थिवांसमुपामुपस्थे महिषा अवर्धन् | 3 | अक्रेन्ददुग्निः स्तुनयन्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्वीरुधः समुञ्जन् सुद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्युदा रोदेसी भानुनी भात्युन्तः | 4 | श्रीणामुदारो धुरुणो रयीणां मेनीषाणां प्रापीणः सोमेगोपाः वर्सुः सूनुः सहसो अप्सु राजा वि भात्यग्रं उषसामिधानः | 5 | विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोदसी अपृणाज्ञायमानः वीळं चिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यद्ग्रिमयेजन्त पञ्च | 6 | उशिक्पविको अर्तिः सुमेधा मर्तेष्वग्निरमृतो नि धायि इयर्ति धूममेरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेणं शोचिषा द्यामिनक्षन् | 7 | दृशानो रुक्म उर्विया व्यद्यौदुर्मर्षमायुः श्रिये रुचानः अग्निरमृतो' अभवृद्वयोभिर्यदेनुं द्यौर्जुनयंत्सुरेताः  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ यस्ते अद्य कृणवेद्धद्रशोचेऽपूपं देव घृतवैन्तमग्ने प तं नेय प्रत्रुरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ || 9 || आ तं भेज सौश्रवसेष्वंग्न उक्थर्उक्थ आ भेज शस्यमनि प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेने भिनदुदुज्जनित्वैः **| 10 ||** त्वामेग्ने यजमाना अन् द्युन्विश्वा वस् दिधरे वार्याणि

त्वयां सह द्रविणमिच्छमाना व्रजं गोर्मन्तमुशिजो वि वव्रः ॥ 11 ॥ अस्ताव्यग्निरां सुशेवो वैश्वान् ऋषिभिः सोर्मगोपाः ॥ अद्धेषे द्यावापृथिवी हुवेम् देवां धृत्त र्यिम्स्मे सुवीरम् ॥ 12 ॥ । इति सप्तमाष्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः । । इति सप्तमोऽष्टकः समाप्तः ।

# । अथ अष्टमोऽष्टकः ।

# (प्रथमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-30)

| (10) |                                             | 46                                             | (म.10, अनु.4)          |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| ऋषिः | वत्सप्रिः भालन्दनः                          | छन्दः त्रिष्टुप्                               | देवता अग्निः           |
|      | प्र होता जातो महान्नेभोविन्नृषद्वी          |                                                |                        |
|      | दिधर्यो धायि स ते वयांसि युन्त              |                                                | 1                      |
|      | इमं विधन्तो अपां स्धस्थे पृशुं              | न नृष्टं पुदैरनुं ग्मन्                        | I                      |
|      | गुहा चर्तन्तमुशिजो नमोभिरिच्छ               | न्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्                        | 2                      |
|      | इमं त्रितो भूर्यीवन्दिद्च्छन्वैभूव्रस       | <del>=</del> ,                                 |                        |
|      | स शेवृधो जात आ हुम्येषु नाभि                |                                                | 3                      |
|      | मुन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्राइ           | र्यं युज्ञं नेतारमध्वराणीम्                    | l                      |
|      | विशामेकृण्वन्नर्ति पविकं हेव्यव             | 3 3                                            | 4                      |
|      | प्र भूर्जयन्तं मृहां विपोधां मूरा उ         | अमूरं पुरां दुर्माणीम्                         |                        |
|      | नयन्तो गभी वनां धियी धुर्हिरिश              | नश्रुं नार्वाणं धर्नर्चम्                      | 5                      |
|      | नि पुस्त्यासु त्रितः स्त्रीभूयन्परिवी       | <u>त</u> ो योनौ सीद <u>द</u> न्तः              |                        |
|      | अतः संगृभ्यो विशां दमूना विध                | र्मणायुन्त्रैरीयते नॄन्                        | 6                      |
|      | अस्याजरासो दुमामुरित्री अर्चद्ध             | मासो अग्नर्यः पावकाः                           |                        |
|      | श् <u>विती</u> चर्यः श्वात्रासो भुरण्यवो व  | त्रनुर्षदो वायवो न सोमाः                       | 7                      |
|      | प्र जि्ह्वया भरते वेपो अग्निः प्र           | वयुनानि चेतसा पृथिव्याः                        |                        |
|      | तमायवीः शुचयीन्तं पावकं मुन्द्रं            | होतारं दिधरे यजिष्ठम्                          | 8                      |
|      | चावा यमुग्निं पृथिवी जनिष्टामाप्            | स्त्वष्टा भृगेवो यं सहोभिः                     |                        |
|      | ईळेन्यं प्रथमं मतिरिश्वा देवास्ति           | तक्षुर्मनेवे यजेत्रम्                          | 9                      |
|      | यं त्वां देवा देधिरे हेव्यवाहं पुरु         | _<br>स्पृ <u>हो</u> मानुषासो यजेत्रम्          |                        |
|      | स यामेन्नग्ने स्तुवृते वयो धाः प्र          |                                                | 10                     |
| (8)  |                                             | 47                                             | (म.10, अनु.4)          |
| ऋषिः | सप्तगुः आङ्गिरसः                            | छन्दः त्रिष्टुप्                               | देवता वैकुण्ठः इन्द्रः |
|      | जुगृभ्मा तुं दक्षिणिमन्द्र हस्तं वर         | <br>पुयवो वसुपते वसनाम                         |                        |
|      | वुद्मा हि त्वा गोपतिं शूर् गोनी             | <u></u> ', , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1                      |
|      | -<br>स्वायुधं स्वर्वसं सुनीथं चतुःसम्       | . •                                            | l                      |
|      | चुर्कृत्युं शंस्युं भूरिवारमुस्मभ्यं वि     | ` ` `                                          | 2                      |
|      | ्र<br>सुब्रह्मणि देववेन्तं बृहन्तेमुरुं गेध |                                                |                        |
|      | <u> </u>                                    | _ <u>_</u>                                     |                        |

| 40                                                             |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| अभि तद्द्यावापृथिवी गृणीताम्स्मभ्यं चित्रं वृषणं रुपिं दाः     | 8 |
| यत्त्वा यामि दुद्धि तन्ने इन्द्र बृहन्तुं क्षयमसम् जनीनाम्     |   |
| हृदिस्पृशो मनेसा वच्यमीना अस्मभ्यं चित्रं वृषेणं र्यिं दीः     | 7 |
| वनीवानो मर्म दूतास् इन्द्रं स्तोमश्चिरन्ति सुमृतीरियानाः       | I |
| य अङ्गिरसो नर्मसोपसद्योऽस्मभ्यं चित्रं वृषेणं र्यिं दाः        | 6 |
| प्र सप्तर्गुमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पितं मृतिरच्छो जिगाति        |   |
| भुद्रव्रतिं विप्रवीरं स्वर्षामुस्मभ्यं चित्रं वृषेणं रुयिं दीः | 5 |
| अश्वीवन्तं र्थिनं वीरवेन्तं सहस्रिणं शृतिनं वार्जिमन्द्र       | 1 |
| दुस्युहनं पूर्भिदीमन्द्र सत्यम्स्मभ्यं चित्रं वृषेणं र्यिं दाः | 4 |
| स्नद्वजिं विप्रवीरं तरुत्रं धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम्        |   |
| श्रुतऋषिमुग्रमेभिमातिषाहेम्स्मभ्यं चित्रं वृषेणं र्यिं दाः     | 3 |

(11) 48 (म.10, अनु.4)

ऋषिः वैकुण्ठः इन्द्रः छन्दः जगती 1-6,8-9, त्रिष्टुप् 7,10-11 देवता इन्द्रः

अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं जैयामि शश्वीतः मां हेवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भेजामि भोजनम् | 1 | अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्थर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा देदे गोत्रा शिक्षेन् दधीचे मतिरिश्वेने | 2 | मह्यं त्वष्टा वर्ज्रमतक्षदायुसं मियं देवासोऽवृज्नन्निप् क्रत्म् ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन् कर्त्वेन च | 3 | अहमेतं गव्ययमश्व्यं पशुं पूरीषिणं सायकेना हिरण्ययम् पुरू सुहस्रा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अमेन्दिषुः || 4 || अहमिन्द्रो न पर्रा जिग्य इद्धनुं न मृत्यवेऽवं तस्थे कदां चन सोम्मिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सुख्ये रिषाथन | 5 | अहम्ताञ्छाश्वसत्रो द्वाद्वेन्द्रं ये वर्ज्रं युधयेऽकृण्वत आह्वयेमानाँ अव् हन्मेनाहनं दृळ्हा वदुन्ननेमस्युर्नमुस्विनेः | 6 | अभीर्इदमेकमेको अस्मि निष्षाळभी द्वा किमु त्रयः करन्ति खले न पूर्षान् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रेवोऽनिन्द्राः | 7 | अहं गुङ्गभ्यो अतिथिग्विमष्केर्मिषं न वृत्रुतुरं विक्षु धीरयम् यत्पर्णयुघ्न उत वो करञ्जहे प्राहं मुहे वृत्रहत्ये अशुश्रवि | 8 | प्र में नमीं साप्य इषे भुजे भूद्भवामेषें सख्या कृणुत द्विता दिद्युं यदेस्य सिम्थेषु मुंहयुमादिदेनुं शंस्यमुक्थ्यं करम् || 9 || प्र नेमेस्मिन्ददृशे सोमो अन्तर्गोपा नेमेमाविरुस्था कृणोति

|             | स तिग्मशृंङ्गं वृष्भं युर्युत्सन् द्रुहस्तंस्थौ बहुले बुद्धो अन्तः | 10            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम            | 1             |
|             | ते मो भुद्राय शर्वसे ततक्षुरपेराजितुमस्तृतिमषीळ्हम्                | 11            |
| (11)        | 49                                                                 | (म.10, अनु.4) |
| ऋषिः व      | बैकुण्ठः इन्द्रः छन्दः जगती 1,3-10, त्रिष्टुप् 2,11                | देवता इन्द्रः |
|             | अहं दां गृण्ते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्          | l             |
|             | अहं भुवं यर्जमानस्य चोदितायेज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्भरे            | 1             |
|             | मां धुरिन्द्रं नामं देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तर्वः             | I             |
|             | अहं हरी वृषेणा विव्रता रघू अहं वज्रं शर्वसे धृष्ण्वा देदे          | 2             |
|             | अहमत्कं कुवये शिश्रथं हथैरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः                   | I             |
|             | अहं शुष्णेस्य श्रथिता वर्धर्यमुं न यो रुर आर्युं नामु दस्यवे       | 3             |
|             | अहं पितेवे वेत्सूँर्भिष्टेये तुग्रं कुत्सीय स्मिदेभं च रन्धयम्     | I             |
|             | अहं भुवं यर्जमानस्य राजिन प्र यद्धरे तुर्जये न प्रियाधृषे          | 4             |
|             | अहं रेन्धयुं मृर्गयं श्रुतर्वणे यन्माजिहीत वयुनी चनानुषक्          | 1             |
|             | अहं वेशं नम्रमायवेऽकरमृहं सव्ययि पङ्गिभिमरन्धयम्                   | 5             |
|             | अहं स यो नवेवास्त्वं बृहद्रेथं सं वृत्रेव दासं वृत्र्हार्रुजम्     | 1             |
|             | यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम्               | 6             |
|             | अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतृशेभिर्वहमान् ओर्जसा             | l             |
|             | यन्मा सावो मनुष् आहे निर्णिज् ऋधेक्कृषे दासं कृत्व्यं हथै:         | 7             |
|             | अहं सप्तहा नहुंषो नहुंष्टरः प्राश्रीवयं शर्वसा तुर्वशं यदुंम्      | 1             |
|             | अहं न्यर्न्यं सहसा सहस्करं नव व्राधितो नवतिं चे वक्षयम्            | 8             |
|             | अहं सप्त स्रवतो धारयं वृषा द्रविल्वः पृथिव्यां सीरा अधि            | l             |
|             | अहमणींसि वि तिरामि सुक्रतुर्युधा विदं मनेवे गातुमिष्टये            | 9             |
|             | अहं तदीसु धारयं यदीसु न देवश्चन त्वष्टाधीरयुद्धशीत्                | l             |
|             | स्पार्हं गवामूर्धःसु वृक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोर्ममाशिरम्  | 10            |
|             | एवा देवाँ इन्द्रों विव्ये नॄन् प्र च्यौत्नेन मुघवा सुत्यराधाः      | I             |
|             | विश्वेत्ता ते हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति                 | 11            |
| <b>(7</b> ) | 50                                                                 | (म.10, अनु.4) |
| ऋषिः व      | वैकुण्ठः इन्द्रः छन्दः जगती 1-2,6-7, अभिसारिणी 3-4, त्रिष्टुप् 5   | देवता इन्द्रः |
|             | प्र वो मुहे मन्दमानायान्धसोऽर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे             | 1             |
|             | इन्द्रस्य यस्य सुर्मखं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपुर्यतीः      | 1             |
|             |                                                                    |               |

| 51                                                               | (म.10. अन |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्र ते सुम्रस्य मनेसा पृथा भुवन्मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धेसः       | 7         |
| ये ते विप्र ब्रह्मकृतीः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दावने          |           |
| वराय ते पात्रं धर्मणे तना युज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यतं वर्चः      | 6         |
| एता विश्वा सर्वना तूतुमा कृषे स्वयं सूनो सहस्रो यानि दिध्षे      |           |
| असो नु केम्जरो वर्धाश्च विश्वेदेता सर्वना तूतुमा कृषे            | 5         |
| अवा नु कुं ज्यायनि युज्ञवेनसो मुहीं तु ओमत्रां कृष्टयो विदुः     |           |
| भुवो नूँ श्यौत्नो विश्वस्मिन् भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे | 4         |
| भुवस्त्विमन्द्र ब्रह्मणा महान्भुवो विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञियः     |           |
| के ते वार्जायासुर्याय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पौंस्ये    | 3         |
| के ते नर इन्द्र ये ते इषे ये ते सुम्नं सिधन्यर्धिमयक्षान्        |           |
| विश्वसि धूर्षु वजिकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वरंभि शूर मन्दसे  | 2         |
| सो चिन्नु सख्या नयी इनः स्तुतश्चर्कृत्य इन्द्रो मार्वते नरी      | 1         |
|                                                                  |           |

ऋषिः देवाः 1,3,5,7,9, सौचीकः अग्निः 2,4,6,8 छन्दः त्रिष्टुप् देवता अग्निः 1,3,5,7,9 देवाः 2,4,6,8

(9)

मृहत्तदुल्बं स्थविरं तदसिोद्येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः विश्वा अपश्यद्वहुधा ते अग्ने जातेवेदस्तुन्वो देव एकः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ को मा ददर्श कत्मः स देवो यो मे तन्वो बहुधा पूर्यपश्यत् कार िमत्रावरुणा क्षियन्त्युग्नेर्विश्वाः सुमिधो देव्यानीः | 2 | ऐच्छीम त्वा बहुधा जीतवेदः प्रविष्टमग्ने अप्स्वोषधीषु तं त्वा युमो अचिकेञ्चित्रभानो दशान्तरुष्यादेतिरोचेमानम् | 3 | होत्राद्हं वरुण् बिभ्यदायं नेदेव मा युनज्नन्न देवाः तस्य मे तुन्वो बहुधा निर्विष्टा पुतमर्थुं न चिकेताहमुग्निः || 4 || एहि मनुर्देवयुर्यज्ञकामोऽरंकृत्या तमिस क्षेष्यग्ने सुगान्पथः कृणुहि देवयानान् वह ह्व्यानि सुमन्स्यमनः | 5 | अ्ग्नेः पूर्वे भ्रातरो अर्थमेतं र्थीवाध्वनिमन्वावरीवुः तस्मोद्धिया वेरुण दूरमोयं गौरो न क्षेप्रोरेविजे ज्यायाः | 6 | कुर्मस्त आयुर्जरं यदेग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः \_ अथा वहासि सुमनुस्यमीनो भागं देवेभ्यो हुविर्षः सुजात | 7 | प्रयाजान्मे अनुयाजाँश्च केवेलानू जीस्वन्तं ह्विषो दत्त भागम् घृतं चापां पुरुषं चौषधीनाम्ग्रेश्च दीर्घमायुरस्तु देवाः | 8 | तर्व प्रयाजा अनुयाजाश्च केवेल ऊर्जस्वन्तो ह्विषेः सन्तु भागाः तवाग्ने युज्ञोर्थयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिश्श्वतस्रः || 9 || (6) **52** (ম.10, अनु.4)

| ऋषिः सौचीकः अदिाः                        | छन्दः त्रिष्टुप्                                   | देवता विश्वे देवाः          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| विश्वे <sup>।</sup> देवाः श <u>ा</u> स्त | नं मा यथेह होतां वृतो मुनवै यन्निषद्यं             |                             |
| प्र में ब्रूत भाग्धेयं                   | i यथा वो येन पृथा हुव्यमा वो वहानि                 | 1                           |
| अहं होता न्यसीदं                         | यजीयान् विश्वे देवा मुरुतो मा जुनन्ति              | Γ I                         |
| अहेरहरश्चिनाध्वेर्य                      | वं वां ब्रह्मा सुमिद्भवित् साहुतिर्वाम्            | 2                           |
| अयं यो होता कि                           | रु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवा              | <del>:</del>                |
| अहेरहर्जायते मारि                        | प्रमास्यथा देवा दिधरे हव्यवाहम्                    | 3                           |
| मां देवा देधिरे हव                       | युवाहुमपेम्लुक्तं बुहु कृच्छ्रा चरेन्तम्           |                             |
| अग्निर्विद्वान्युज्ञं नीः                | कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्             | 4                           |
| आ वो <sup>।</sup> यक्ष्यमृत्तत्व         | त्रं सुवीरं यथा वो देवा वरिवः कराणि                |                             |
|                                          | स्य धेयामथेमा विश्वाः पृतेना जयाति                 | 5                           |
| त्रीणि शृता त्री सुह                     | हस्राण्युग्निं त्रिंशच्चे देवा नवे चासपर्यन्       |                             |
| औक्षेन <u>्घृ</u> तैरस्तृणन् <u>ब</u>    | <u>र्ार्हिरस्मा</u> आदिद्धोत <u>ारं</u> न्यसादयन्त | 6                           |
| (11)                                     | 53                                                 | (म.10, अनु.4)               |
| ऋषिः देवाः 1-3,6-11, सौर्च               | ोकः अग्निः 4-5 छन्दः त्रि                          | ष्टुप् 1-5,8, जगती 6-7,9-11 |
|                                          | देवता अग्निः 1-3,6-11, देवाः 4-5                   |                             |

यमैच्छाम् मनसा सोश्यमागाद्यज्ञस्य विद्वान् परुषश्चिकित्वान् स नो यक्षद्वेवताता यजीयात्रि हि षत्सदन्तरः पूर्वी अस्मत् 11 अराधि होता निषदा यजीयान्भि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत् यजीमहै यज्ञियान् हन्ते देवाँ ईळीमहा ईड्याँ आज्येन || 2 || साध्वीमेकर्वेववीतिं नो अद्य युज्ञस्ये जि्ह्वामेविदाम् गृह्याम् स आयुरागित्सुर्भिर्वसीनो भुद्रामैकर्देवहूर्ति नो अद्य | 3 | तदुद्य वाचः प्रथमं मेसीय येनासुराँ अभि देवा असीम ऊर्जीद उत येज्ञियासः पञ्च जना मर्म होत्रं जुषध्वम् | 4 | पञ्च जना ममे होत्रं जुषन्तां गोजीता उत ये युज्ञियीसः पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहंसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पत्वस्मान् | 5 | तन्तुं तुन्वन्नजसो भानुमिन्विह् ज्योतिष्मतः पृथो रक्ष ध्या कृतान् अनुल्बुणं वयत् जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् | 6 | अक्षानहों नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुध्वं रशना ओत पिंशत अष्टावेन्धुरं वहताभितो रथं येने देवासो अनयत्रभि प्रियम् | 7 | अश्मेन्वती रीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत् प्र तरता सखायः

|        | अत्रां जहाम् ये अस्त्रशेवाः शिवान्वयमृत्तरेमाभि वाजीन्<br>त्वष्टां माया वेदपसामपस्तमो बिभृत्पात्रां देवपानीनि शंतमा<br>शिशीते नूनं परशुं स्वायसं येनं वृश्चादेतशो ब्रह्मण्स्पितिः<br>स्तो नूनं केवयः सं शिशीत् वाशीभिर्याभिर्मृताय तक्षेथ<br>विद्वांसेः पदा गृह्यानि कर्तन् येनं देवासो अमृत्त्वमानशुः<br>गर्भे योषामदेधुर्वृत्समासन्येपीच्येन् मनस्रोत जि्ह्वयां | 8   <br>   9   <br>   10 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        | स विश्वाही सुमनी योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जितिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                       |
| (6)    | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.4)            |
| ऋषिः व | बृहदुक्थः वामदेव्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता इन्द्रः            |
|        | तां सु ते कीर्ति मेघवन्महित्वा यत्त्वा भीते रोदेसी अह्वयेताम्<br>प्रावो देवाँ आतिरो दासुमोर्जः प्रजायै त्वस्यै यदिशक्ष इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                     | 1                        |
|        | यदचरस्तुन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                        |
|        | मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रुं नुनु पुरा विवित्से                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                        |
|        | क उ नु ते महिमनेः समस्यास्मत्पूर्वे ऋषयोऽन्तमापुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        |
|        | यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तुन्वर्षः स्वायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                        |
|        | चृत्वारि ते असुर्याणि नामादिभ्यानि महिषस्ये सन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        |
|        | त्वमुङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        |
|        | त्वं विश्वो दिधषे केवेलानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|        | कामुमिन्मे मघवुन्मा वि तर्रिोस्त्वमोज्ञाता त्विमिन्द्रासि दाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                        |
|        | यो अदेधाज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो असृजन्मधुना सं मधूनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|        | अर्ध प्रियं शूषिमन्द्रीय मन्मे ब्रह्मकृती बृहर्दुक्थादवाचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                        |
| (8)    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.4)            |
| ऋषिः व | बृहदुक्थः वामदेव्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता इन्द्रः            |
|        | दूरे तन्नाम् गुद्यं पराचैर्यत्त्वा भीते अह्नयेतां वयोधै                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        |
|        | उदेस्तभ्राः पृथिवीं द्याम्भीके भ्रातुः पुत्रान्मेघवन्तित्विषाणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
|        | मुहत्तन्नाम् गुर्ह्यं पुरुस्पृग्येनं भूतं जुनयो येनु भव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|        | प्रुतं जातं ज्योतिर्यदेस्य प्रियं प्रियाः समेविशन्त पञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                        |
|        | आ रोदेसी अपृणादोत मध्युं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तरसप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>                     |
|        | चतुस्त्रिंशता पुरुधा वि चेष्ट्रे सरूपेण ज्योतिषा विव्रतेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                        |
|        | यर्दुष् औच्छीः प्रथमा विभानामजनयो येन पुष्टस्य पुष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|        | यत्ते जामित्वमवरं परस्या महन्महत्या अंसुरत्वमेकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        |
|        | नत नाम्यत्वन <u>पर नरस्या म्लाम्ब</u> त्या अ <u>तुर</u> त्यमकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>4</del>             |

|             | विधुं देद्राणं समेने बहूनां युर्वानुं सन्तं पिलृतो जेगार       | 1                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या मुमार स ह्यः समीन               | 5                        |
|             | शाक्मेना शाको अरुणः सुपूर्णः आ यो मृहः शूरेः सुनादनीळ          | <del>.</del>             |
|             | यिञ्चकेते सत्यिमित्तन्न मोघं वसुं स्पार्हमुत जेतोत दाता        | 6                        |
|             | एभिर्ददे वृष्ण्या पौस्यानि येभिरौक्षद्वत्रहत्याय वृज्री        | 1                        |
|             | ये कर्मणः क्रियमणिस्य मुह्न ऋतेकुर्ममुदजीयन्त देवाः            | 7                        |
|             | युजा कर्माणि जुनयेन्विश्वौजो अशस्तिहा विश्वमेनास्तुराषाट्      | 1                        |
|             | पीत्वी सोमस्य दिव आ वृंधानः शूरो निर्युधार्धमद्दस्यून्         | 8                        |
| <b>(7</b> ) | <b>56</b>                                                      | (म.10, अनु.4)            |
| ऋषिः        | बृहदुक्थः वामदेव्यः छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,7, जगती 4-6           | देवता विश्वे देवाः       |
|             | इदं तु एकं पुर ऊ तु एकं तृतीयेनु ज्योतिषा सं विशस्व            | 1                        |
|             | सुंवेशने तुन्वरेश्चारुरेधि प्रियो देवानां पर्मे जुनित्रे       | 1                        |
|             | तुनूष्टे वाजिन्तुन्वं१ नयेन्ती वाममस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्येम्  |                          |
|             | अहुतो महो धुरुणाय देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयाः            | 2                        |
|             | वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः         | Ī                        |
|             | सुवितो धर्मं प्रथमानु सत्या सुवितो देवान्त्सुवितोऽनु पत्म      | 3                        |
|             | मृहिम्न एषां पितरेश्चनेशिरे देवा देवेष्वंदधुरपि क्रतुंम्       | 1                        |
|             | समीवव्यचुरुत यान्यत्विषुरैषां तुनूषु नि विविशुः पुनीः          | 4                        |
|             | सहोभिर्विश्वं परि चक्रम् रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः        | 1                        |
|             | तुनूषु विश्वा भुवेना नि येमिरे प्रासरियन्त पुरुध प्रजा अनु     | 5                        |
|             | द्विधी सूनवोऽसुरं स्वर्विद्मास्थीपयन्त तृतीयेन् कर्मणा         |                          |
|             | स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आवेरेष्वदधुस्तन्तुमातेतम्       | 6                        |
|             | नावा न क्षोदेः प्रदिशेः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वी | 1                        |
|             | स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्वदधादा परेषु                | 7                        |
| (6)         | 57                                                             | (म.10, अनु.4)            |
| ऋषिः        | बन्धुः श्रुतबन्धुः विप्रबन्धुः गौपायनाः छन्दः गायत्री देवत     | ना विश्वे देवाः (मनः वा) |
| माप्रग      | ामि पृथो वयं मा युज्ञादिन्द्र सोमिनीः । मान्तः स्थुनों अरतियः  | 1                        |
|             | स्य प्रसाधनुस्तन्तुर्देवेष्वातेतः । तमाहुतं नशीमहि             | 2                        |
| मनो न्व     | त्रा हुवामहे नाराशुंसेन सोमेन । पितृणां च मन्मीभः              | 3                        |
| आ ते        | एतु मनुः पुनुः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक् च सूर्यं दृशे     | 4                        |
| पुर्नर्नः 1 | पितरो मनो ददीतु दैव्यो जर्नः । जीवं व्रातं सचेमहि              | 5                        |
| व्ययं सो    | म ब्रुते तव मनस्तुनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि             | 6                        |
|             |                                                                |                          |

ऋषिः बन्धुः श्रुतबन्धुः विप्रबन्धुः गोपायनाः छन्दः अनुष्टुप्

देवता मनः आवर्तमानं

| 1 |

| 2 |

| 3 |

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| 7 |

| 8 |

|| 9 ||

**| 10 |**|

| 11 |

| 12 |

यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगामे दुरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो जुगाम दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे यत्ते चर्तस्रः प्रदिशो मनो जुगाम दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते समुद्रमेर्ण्वं मनो जुगामे दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जुगाम दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दुरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे यत्ते सूर्यं यदुषसं मनो जुगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे यत्ते पर्वतान्बृह्तो मनो जुगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते विश्वमिदं जगुन्मनी जुगाम दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते पराः परावताे मनाे जगामे दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जुगामे दूर्कम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयीय जीवसे **59** (10)

ऋषिः बन्धुः श्रुतबन्धुः विप्रबन्धुः गौपायनाः छन्दः त्रिष्टुप् 1-7, पङ्किः 8, महापङ्किः 9, पङ्क्त्युत्तरा 10 देवता निर्ऋतिः 1-3, निर्ऋतिः सोमः च 4, असुनीतिः 5-6, पृथिवीद्य्वन्तरिक्षसोमपूषपथ्यास्वस्तयः 7, द्यावापृथिवी 8-9, इन्द्र-द्यावापृथिव्यः 10

प्र तार्यायुः प्रत्रं नवीयः स्थातरिव क्रतुमता रथस्य अध् च्यवीन् उत्तवीत्यर्थं परात्रं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् | 1 | सामुत्रु राये निधिमन्त्रत्रुं करमिहे सु पुरुध श्रवांसि ता नो विश्वानि जरिता मैमत्तु परात्रं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् || 2 || अभी ष्वरंर्यः पौंस्यैभवेम् द्यौर्न भूमिं गिरयो नाज्रीन् ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परात्रं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् | 3 | मो षु णीः सोम मृत्यवे पर्रा दाः पश्येम् नु सूर्यमुच्चरेन्तम् द्युभिर्हितो जिर्मा सू नो अस्तु परात्ररं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् || 4 || असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातेवे सु प्र तिरा न आर्युः रारुन्धि नुः सूर्यस्य संदृशि घृतेन् त्वं तुन्वं वर्धयस्व | 5 | असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणिम्ह नो धेहि भोगम् ज्योक् पेश्येम् सूर्यमुञ्चरन्तमनुमते मृळयो नः स्वस्ति | 6 | पुनेर्नो असुं पृथिवो देदातु पुनुद्यौर्देवो पुनेरुन्तरिक्षम् पुनेर्नुः सोमस्तुन्वं ददातु पुनेः पूषा पृथ्यां ३ या स्वस्तिः | 7 | शं रोदेसी सुबन्धवे युह्वी ऋतस्य मातरा

| 1 2 2 10 0                                                                             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| भर्रतामपु यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षुम                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 8                      |
| अर्व द्वके अर्व त्रिका दिवश्चरन्ति                                                     | <b>=</b>                                                           | <br><del>  </del>      |
| क्ष्मा चरिष्णवेकिकं भरतामप् यद्रपो द्यौः पृ                                            | •                                                                  | नाममत् ॥ १ ॥           |
| सिमन्द्रेरय गामेनुङ्घाहं य आवेहदुशीनरीण्य<br>भरेतामपु यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो |                                                                    | 10                     |
| •                                                                                      | <b>60</b>                                                          | 10   <br>(T 10 3T 1)   |
| (12)<br>ऋषिः बन्धुः श्रुतबन्धुः विप्रबन्धुः गौपायः                                     |                                                                    | (म.10, अनु.4)          |
|                                                                                        | आ: 1-3,7-12, जगस्त्रप्यसा २४। म<br>अनुष्टुप् 6-7,10-12, पङ्किः 8-9 | 11(11 A2144)1 <b>0</b> |
|                                                                                        | 6, इन्द्रः 5, जीवः 7-11, हस्तः 12                                  |                        |
| आ जनं त्वेषसं <sup>ष्</sup> दश <u>ं</u> माहीनानामुपस्तुतम्                             | । अगन्मु बिभ्रेतो नर्मः                                            | 1                      |
| असमातिं नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्                                                    | । भुजेरेथस्य सत्पतिम्                                              | 1       2              |
| यो जनीन् महिषाँ ईवातितस्थौ पवीरवान्                                                    | । <u>उ</u> तापेवीरवान् युधा                                        | 3                      |
| यस्येक्ष्वाकुरुपं व्रते रेवान्मराय्येधते                                               | । दिवीव पञ्च कृष्टर्यः                                             | 4                      |
| इन्द्रे क्ष्त्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय                                              | । दिवीव सूर्यं <u>दृ</u> श्च                                       | 5                      |
| अगत्स्यस्य नन्धः सप्ती युनिक्ष् रोहिता                                                 | । पुणीत्र्यक्रमीरुभि विश्वान्राजः                                  |                        |
| अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्                                                         | । इदं तर्व प्रसर्पणुं सुबन्धुवेहि                                  |                        |
| यथा युगं वेर्त्रया नह्यन्ति धुरुणीय कम्                                                | 1 7 / // 1 7 // 1 // 3 / 1 // 2                                    |                        |
| पुवा दोधार ते मनो जीवाते <u>वे</u> न मृत्यवेऽ१                                         | थो <sup>।</sup> अरिष्टतातये                                        | 8                      |
| यथे्यं पृथि्वी मही दाधारेमान्वन्स्पतीन्                                                |                                                                    |                        |
| ्रवा दोधार ते मनो जीवातेवे न मृत्यवेऽ१                                                 | थो <sup>।</sup> अरिष्टतातये                                        | 9                      |
| <u>-</u><br>यमादुहं वैवस्वृतात्सुबन्धोर्मन् आभेरम्                                     |                                                                    |                        |
| न्यरंग्वातोऽवं वाति न्यंक्तपति सूर्यः                                                  | <u>-</u><br>। नीचीनमुघ्या दु <u>हे</u> न्यंग्भवतु                  |                        |
| युं में हस्तो भगवानुयं में भगवत्तरः                                                    | । अयं में विश्वभेषजोऽयं शि                                         |                        |
| (27)                                                                                   | 61                                                                 | (म.10, अनु.5)          |
| ऋषिः नाभानेदिष्ठः मानवः                                                                | छन्दः त्रिष्टुप्                                                   | देवता विश्वे देवाः     |
| -<br>इदिमृत्था रौद्रं गूर्तवेचा ब्रह्म क्रत्                                           | वा शच्यामन्तराजौ                                                   |                        |
| क्राणा यदेस्य पितरा मंहनेष्ठाः प                                                       |                                                                    | 1                      |
| स इद्दानाय दभ्याय वन्वञ्चयवानुः                                                        |                                                                    |                        |
| तूर्वयाणो गूर्तवेचस्तमुः क्षोदुो न                                                     | • • •                                                              | 2                      |
| मनो न येषु हर्वनेषु ति्ग्मं विपुः                                                      |                                                                    | -                      |
| आ यः शर्याभिस्तुविनृम्णो अस्य                                                          | =                                                                  | 3                      |
| कृष्णा यद्गोष्व <u>र</u> ुणीषु सीदि <u>द</u> ्दिवो न                                   |                                                                    | 3                      |
| र्योत्सा त्रभात्यरंगाति यातादेता न                                                     | गता प्रमा पुत्र पान्                                               | I                      |

| वीतं में युज्ञमा गेतं मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मृतध्रू           | 4  |
|------------------------------------------------------------------|----|
| प्रथिष्ट यस्ये वीरकेर्ममिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपौहत्            |    |
| पुनस्तदा वृहित् यत्कनायां दुिहतुरा अनुभृतमन्वां                  | 5  |
| मुध्या यत्कर्त्वमभेवदुभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्         |    |
| म्नानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सान्गै निषिक्तं सुकृतस्य योनौ          | 6  |
| पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन् क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्   |    |
| स्वाध्योऽजनयुन् ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतुपां निरंतक्षन्     | 7  |
| स ईं वृषा न फेर्नमस्यदाजौ स्मदा परेदपे दुभ्रचेताः                |    |
| सरेत्पुदा न दक्षिणा परावृङ् न ता नु में पृशुन्यों जगृभ्रे        | 8  |
| मुक्षू न विद्वीः प्रजायां उपब्दिरुग्निं न नुग्न उपं सीदुदूर्धः   |    |
| सिनतेध्मं सिनतोत वाजं स धर्ता जेज्ञे सहसा यवीयुत्                | 9  |
| मुक्षू कुनायाः सुख्यं नविग्वा ऋतं वर्दन्त ऋतयुक्तिमग्मन्         |    |
| द्विबर्हसो य उप गोपमागुरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्              | 10 |
| मुक्षू कुनायाः सुख्यं नवीयो राधो न रेते ऋतिमत्तुरण्यन्           |    |
| शुचि यत्ते रेक्ण आयेजन्त सबर्दुघीयाः पर्य उस्नियीयाः             | 11 |
| पृश्वा यत्पृश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वृक्तरी ररीणः          |    |
| वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप् क्षु          | 12 |
| तदिन्न्र्यस्य परिषद्वीनो अग्मन् पुरू सदेन्तो नार्ष्टदं बिभित्सन् |    |
| वि शुष्णस्य संग्रंथितमनुर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्         | 13 |
| भर्गों हु नामोत यस्यं देवाः स्वर्ंणं ये त्रिषधस्थे निषेदुः       |    |
| अ्ग्निर्ह नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतर्ऋतस्य होताध्रुक्         | 14 |
| उत त्या मे रौद्रविर्चिमन्ता नासेत्याविन्द्र गूर्तये यर्जध्यै     |    |
| म्नुष्वद्वृक्तबर्हिषे रर्राणा मृन्दू हितप्रयसा विक्षु यज्यू      | 15 |
| अयं स्तुतो राजो वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरित स्वसेतुः            |    |
| स कक्षीवेन्तं रेजयत्सो अृग्निं नेृिमं न चक्रमवीतो रघुदु          | 16 |
| स द्विबन्धुर्वेतर्णो यष्ट्री सब्धुं धेनुम्स्वं दुहध्यै           |    |
| सं यन्मित्रावर्रुणा वृञ्ज उक्थैर्ज्येष्ठेभिरर्युमण्ं वर्रूथैः    | 17 |
| तद्बेन्धुः सूरिर्दिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपित प्र वेनेन्     |    |
| सा नो नाभिः परमास्य वो घाहं तत्पृश्चा केतिथश्चिदास               | 18 |
| इयं मे नाभिरि्ह में सुधस्थिमिमे में देवा अयमस्मि सर्वः           |    |
| द्विजा अहं प्रथम्जा ऋतस्येदं धेनुरंदुहुज्जार्यमाना               | 19 |
|                                                                  |    |

| अधांसु मुन्द्रो अंरतिर्विभावावं स्यति द्विवर्त्तनिर्वनेषाट्   | ١  |  |
|---------------------------------------------------------------|----|--|
| ऊर्ध्वा यच्छ्रेणिर्न शिशुर्दन्मक्षू स्थिरं शैवृधं सूत माता    | 20 |  |
| अधा गाव उपमातिं कुनाया अनुं श्वान्तस्य कस्यं चित्परेयुः       | ١  |  |
| श्रुधि त्वं सुद्रविणो न्स्त्वं योळाश्वघ्नस्य वावृधे सूनृतािभः | 21 |  |
| अधु त्विमन्द्र विद्ध्यर्थस्मान्महो राये नृपते वर्ज्रबाहुः     | ١  |  |
| रक्षां च नो मुघोनः पाहि सूरीनेने्हसंस्ते हरिवो अभिष्टौं       | 22 |  |
| अध् यद्राजाना गविष्टौ सर्रत्सर्ण्युः कारवे जर्ण्युः           | ١  |  |
| विप्रः प्रेष्टः स ह्येषां बुभूव पर्रा च वक्षदुत पर्षदेनान्    | 23 |  |
| अधा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेभेन्त ईमहे तदू नु           | ١  |  |
| सर्ण्युरेस्य सूनुरश्वो विप्रेश्चास् श्रवंसश्च सातौ            | 24 |  |
| युवोर्यदि सुख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नर्मस्वान्        | ١  |  |
| विश्वत्र यस्मिन्ना गिर्रः समीचीः पूर्वीवं गातुर्दाशत्सूनृतयि  | 25 |  |
| स गृणानो अद्भिर्देववानिति सुबन्धुर्नमेसा सूक्तैः              | ١  |  |
| वर्धंदुक्थैर्वचोभिरा हि नूनं व्यध्वैति पर्यस उस्त्रियोयाः     | 26 |  |
| त ऊ षु णो महो येजत्रा भूत देवास ऊतये सुजोषाः                  | ١  |  |
| ये वाजाँ अनेयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः               | 27 |  |
| । इति अष्टमाष्ट्रके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।                   |    |  |

|        | ज्योतीरंथा अहिमाया अनोगसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये          | 4                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | सुम्राजो ये सुवृधो युज्ञमीययुरपीरह्नृता दिधरे दिवि क्षर्यम्     | 1                  |
|        | ताँ आ विवास नर्मसा सुवृक्तिभिर्म्हो आदित्याँ अदितिं स्वस्तये    | 5                  |
|        | को वुः स्तोमं राधित यं जुजीषथ विश्वी देवासो मनुषो यित छनी       | 1                  |
|        | को वोऽध्वरं तुविजाता अरं कर्द्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये        | 6                  |
|        | येभ्यो होत्रां प्रथमामयिजे मनुः समिद्धाग्निर्मनेसा सप्त होतृभिः | Ĭ                  |
|        | त अदित्या अभेयुं शर्म यच्छत सुगा नेः कर्त सुपर्था स्वस्तये      | 7                  |
|        | य ईशिरे भुवेनस्य प्रचेतसो विश्वेस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तेवः      | Ĭ                  |
|        | ते नेः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये           | 8                  |
|        | भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्           | Ĭ                  |
|        | अग्निं मित्रं वर्रणं सातये भगुं द्यावीपृथिवी मुरुतः स्वस्तये    | 9                  |
|        | सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामेनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्       | ĺ                  |
|        | दैवीं नावं स्वरित्रामनागसुमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये           | 10                 |
|        | विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायेध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः       | ĺ                  |
|        | सुत्ययो वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये           | 11                 |
|        | अपामीवामप् विश्वामनीहृतिमपारीतिं दुर्विदत्रीमघायुतः             | Ī                  |
|        | आरे देवा द्वेषो अस्मद्ययोतनोरु णुः शर्म यच्छता स्वस्तये         | 12                 |
|        | अरिष्टुः स मर्तो विश्वे एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणुस्परि     | ĺ                  |
|        | यमदित्यासो नर्यथा सुनीतिभिरति विश्वीनि दुरिता स्वस्तये          | 13                 |
|        | यं देवासोऽवेथ् वार्जसाताै यं शूरसाता मरुतो हिते धने             | Ī                  |
|        | प्रातुर्यावाणुं रथिमिन्द्र सानुसिमरिष्यन्तुमा रुहेमा स्वस्तये   | 14                 |
|        | स्वस्ति नेः पृथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यर्पसु वृजने स्वविति         | I                  |
|        | स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन          | 15                 |
|        | स्वस्तिरिद्धि प्रपेथे श्रेष्टा रेक्णेस्वत्यभि या वाममेति        | 1                  |
|        | सा नो' अमा सो अरेणे नि पोतु स्वावेशा भेवतु देवगोपा              | 16                 |
|        | एवा प्रुतेः सूनुर्रवीवृधद्वो विश्वे आदित्या अदिते मनीषी         | 1                  |
|        | र्दृशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनौ दिव्यो गयैन                 | 17                 |
| (17)   | 64                                                              | (म.10, अनु.5)      |
| ऋषिः ग | ायः प्लातः छन्दः जगती 1-11,13-15, त्रिष्टुप् 12,16-17           | देवता विश्वे देवाः |
|        | कथा देवानां कतमस्य यामीन समन्त नाम शण्वतां मेनामहे              | 1                  |

कथा देवानां कत्मस्य यामीन सुमन्तु नाम शृण्वतां मेनामहे को मृळाति कत्मो नो मयेस्करत्कत्म ऊती अभ्या वेवर्तति

**1** 1

| क्रुतूयन्ति क्रतेवो हृत्सु धीतयो वेनेन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः          | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामा अयंसत                   | 2  |
| नरा वा शंसं पूषणमगोह्यमृग्निं देवेद्धम्भ्यर्चसे गिरा                    | 1  |
| सूर्यामासा चन्द्रमेसा यमं दिवि त्रितं वार्तमुषसमकुमश्विना               | 3  |
| कथा कविस्तुवीरवान् कया गिरा बृहस्पतिर्वावृधते सुवृक्तिभिः               | 1  |
| अज एकपात्सुहवेभिऋकिभिरिहः शृणोतु बुध्योर्३ हवीमिन                       | 4  |
| दक्षस्य वादिते जन्मीन व्रते राजीना मित्रावरुणा विवासिस                  | 1  |
| अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु                  | 5  |
| ते नो अवीन्तो हवनुश्रुतो हवं विश्वी शृण्वन्तु वाजिनी मितद्रीवः          | 1  |
| सहस्रसा मेधसीताविव त्मनी मुहो ये धर्न सिम्थेषु जिभ्ररे                  | 6  |
| प्र वो वायुं रेथयुजुं पुरंधिं स्तोमैः कृणुध्वं सुख्यार्य पूषणेम्        | 1  |
| ते हि देवस्य सवितुः सवीमिन् क्रतुं सर्चन्ते सचितः सचैतसः                | 7  |
| त्रिः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन् पर्वताँ अग्निमूतये              | 1  |
| कृशानुमस्तृन् तिष्यं सुधस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे           | 8  |
| सरस्वती सुरयुः सिन्धुरूर्मिभिर्मुहो मुहीरवुसा येन्तु वक्षणीः            | 1  |
| देवीरापो मातरेः सूदियुत्वो घृतवृत्पयो मधुमन्नो अर्चत                    | 9  |
| उत माता बृहिद्दवा शृणोतु नुस्त्वष्टा देवेभिर्जिनिभिः पिता वर्चः         | 1  |
| ऋभुक्षा वाजो रथस्पित्भिगौ रुण्वः शंसीः शशमानस्यी पातु नः                | 10 |
| -<br>रुण्वः संदेष्टौ पितुमाँईव क्षयो भुद्रा रुद्राणां मुरुतामुपेस्तुतिः | 1  |
| गोभिः ष्याम युशसो जनेष्वा सदौ देवास इळेया सचेमहि                        | 11 |
| या मे धियं मर्रुत इन्द्र देवा अर्ददात वरुण मित्र यूयम्                  | 1  |
| तां पीपयत् पर्यसेव धेनुं कुविद्गिरो अधि रथे वहाय                        | 12 |
| कुविदुङ्ग प्रति यथा चिदुस्य नीः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ                  | 1  |
| नाभा यत्रे प्रथमं सुंनसमिहे तत्रे जामित्वमिदितिर्दधातु नः               | 13 |
| ते हि द्यावीपृथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्मेना यज्ञिये इतः             | 1  |
| उुभे बिभृत उुभयुं भरीमभिः पुरू रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः                | 14 |
| वि षा होत्रा विश्वेमश्रोति वार्यं बृहस्पतिर्रमितः पनीयसी                | 1  |
| ग्रावा यत्रे मधुषुदुच्यते बृहदवीवशन्त मृतिभिर्मनीषिणीः                  | 15 |
| पुवा कविस्तुवीरवाँ ऋत्ज्ञा द्रविणस्युर्द्रविणसश्चकानः                   | 1  |
| उक्थेभिरत्रे मृतिभिश्च विप्रोऽपीपयुद्गयौ दिव्यानि जन्मे                 | 16 |
| एवा प्रतेः सूनुरेवीवृधद्धो विश्वे आदित्या अदिते मनीषी                   |    |
| र् <u>र</u> ्डशानासो नरो अमेर्त्येनास्तीवि जनो दिव्यो गयेन              | 17 |

| 14 |

| (13)                                      |                                        | (         | 11.10, 913.5    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|
| ऋषिः वासुक्रः वसुकर्णः छन्दः ज            | गती 1-14, त्रिष्टुप् 15                |           | ना विश्वे देवाः |
|                                           | वायुः पूषा सर्रस्वती सुजोर्षसः         |           |                 |
| <br>आदित्या विष्णुर्म्रुरुतः स्वेर्बृहत्स | <del></del>                            | 1         |                 |
| ऱ्-द्राग्नी वृत्रहत्येषु सत्पती मि्थो     |                                        |           |                 |
| अन्तरिक्षं मह्या पेप्रुरोजेसा सोम         |                                        | 2         |                 |
| तेषां हि मुह्ना महतामनुर्वणां स्त         |                                        |           | 1               |
| ये अप्सवमर्णवं चित्रराधस्सते न            | ो रासन्तां मृहये सुमित्र्याः           | 3         |                 |
| स्वर्णरम्नतिरक्षाणि रोचना द्याव           |                                        |           | 1               |
| पृक्षाईव म्हर्यन्तः सुरातयो देवा          |                                        | 4         |                 |
| -<br>मित्रायं शिक्षु वर्रुणाय दाशुषे य    |                                        |           | 1               |
| ययोर्धाम् धर्मणा रोचेते बृहद्ययो          |                                        | 5         |                 |
| या गौर्वीर्तुनिं पुर्येति निष्कृतं पय्    |                                        |           | 1               |
| सा प्रेब्रुवाणा वर्रुणाय दाशुषे दे        | वेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते             | 6         |                 |
| दिवक्षसो अग्निजिह्या ऋतावृधी त्र          |                                        |           | 1               |
| द्यां स्कीभृत्व्यर्थप आ चेक्रुरोजेस       | ा युज्ञं जिन्त्वी तुन्वीर्३ नि मीमृजुः | 7         |                 |
| पुरिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ऋत            | स्य योना क्षयतुः समोकसा                |           |                 |
| द्यावीपृथि्वी वर्रुणाय् सन्नेते घृत       | वृत्पयो महिषाय पिन्वतः                 | 8         |                 |
| पुर्जन्यावाता वृष्भा पुरोषिणेन्द्रव       |                                        |           | 1               |
| देवाँ अदित्याँ अदितिं हवामहे              |                                        | 9         |                 |
| त्वष्टरिं वायुमृभवो य ओहेते दैव           | या होतोरा उषसं स्वस्तये <sup>।</sup>   |           |                 |
| बृहस्पितं वृत्रखादं सुमेधसिमिन्द्रि       | यं सोमं धनुसा उं ईमहे                  | <b>10</b> |                 |
| ब्रह्म गामश्वं जनयन्त ओषधीर्व             | नस्पतीन् पृथिवीं पर्वताँ अपः           |           |                 |
| सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानेव अ            | ार्यी व्रता विसृजन्तो अधि क्षमि        | 11        |                 |
| भुज्युमंहसः पिपृथो निरश्विना श            | यावं पुत्रं विध्रिमृत्या अजिन्वतम्     |           | 1               |
| कुमुद्युवं विमुदायोहथुर्युवं विष्णु       | प्वंर् विश्वकायावे सृजथः               | 12        |                 |
| पावीरवी तन्युतुरेकपादुजो दिवो             | धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः             |           | 1               |
| विश्वे देवासः शृणवृन् वचांसि              | मे संरस्वती सुह धीभिः पुरंध्या         | 13        |                 |

विश्वे देवाः सह धीभिः पुरंध्या मनोर्यजेत्रा अमृता ऋत्जाः

रातिषाचौ अभिषाचीः स्वर्विदः स्वर्शिगरो ब्रह्म सूक्तं जुषेरत

देवान्वसिष्ठो अमृतान् ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः

66 (15)

(म.10, अनु.5)

ऋषिः वासुक्रः वसुकर्णः

छन्दः जगती 1-14, त्रिष्टुप् 15

देवता विश्वे देवाः

| देवान् हुवे बृहच्छ्रेवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः      | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ये वविषुः प्रतरं विश्ववेदस् इन्द्रज्येष्ठासो अमृता ऋतावृधः            | 1  |
| इन्द्रप्रसूता वर्रुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिषो भागमनिशुः          | 1  |
| मुरुद्गेणे वृजने मन्मे धीमिह माघोने यज्ञं जनयन्त सूरयः                | 2  |
| इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गर्यमादित्यैनों अदितिः शर्म यच्छतु         |    |
| रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृळयाति नुस्त्वष्टी नो ग्नाभिः सुविताये जिन्वतु | 3  |
| अदितिद्यावापृथिवी ऋतं मुहदिन्द्राविष्णू मुरुतः स्वर्बृहत्             |    |
| देवाँ अदित्याँ अवसे हवामहे वसूनुद्रान्त्सिवितारं सुदंससम्             | 4  |
| संरस्वान् धीभिर्वर्रणो धृतव्रतः पूषा विष्णुर्महिमा वायुर्श्विना       |    |
| ब्रह्मकृतो अमृता विश्ववेदसः शर्म नो यंसन् त्रिवरूथमंहसः               | 5  |
| वृषा युज्ञो वृषणः सन्तु युज्ञिया वृषणो देवा वृषणो हविष्कृतः           |    |
| वृषेणा द्यावीपृथिवी ऋतावेरी वृषी पुर्जन्यो वृषेणो वृष्स्तुभीः         | 6  |
| अग्नीषोमा वृषेणा वार्जसातये पुरुप्रश्रस्ता वृषेणा उपे ब्रुवे          |    |
| यावीजिरे वृषेणो देवयुज्यया ता नुः शर्म त्रिवरूथुं वि यंसतः            | 7  |
| धृतव्रताः क्षत्रियां यज्ञनिष्कृतों बृहद्दिवा अध्वराणामभिश्रियः        | 1  |
| अग्निहोतार ऋत्सापो अद्भुहोऽपो असृज्नन् वृत्रतूर्ये                    | 8  |
| द्यावीपृथिवी जनयन्नभि व्रताप् ओषधीर्वनिनीनि युज्ञियी                  |    |
| अन्तरिक्षं स्वर्ररा पेप्रुरूतये वशं देवासस्तन्वीर्रं नि मोमृजुः       | 9  |
| धुर्तारो दिव ऋभवेः सुहस्ता वातापर्जुन्या मेहिषस्य तन्यतोः             | 1  |
| आपु ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हर्वम्        | 10 |
| समुद्रः सिन्धू रजो अन्तरिक्षम्ज एकपात्तनियुतुरर्ण्वः                  | 1  |
| अहिर्बुध्र्यः शृणवृद्धचांसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मर्म             | 11 |
| स्यामे वो मनेवो देववीतये प्राञ्चं नो यज्ञं प्र णेयत साधुया            |    |
| आदित्या रुद्रा वसेवः सुदीनव इमा ब्रह्मे शुस्यमीनानि जिन्वत            | 12 |
| दैव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया                |    |
| क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्वन्दिवाँ अमृताँ अप्रयुच्छतः         | 13 |
| वसिष्ठासः पितृवद्वाचेमक्रत देवाँ ईळाना ऋषि्वत्स्वस्तये                |    |
| प्रीताईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽवं धूनुता वसु                   | 14 |
| देवान् विसष्ठो अमृतीन् ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः             |    |

**67** (12)(म.10, अनु.5) देवता बृहस्पतिः ऋषिः अयास्यः आङ्गिरसः छन्दः त्रिष्टुप् इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता ने ऋतप्रजातां बृहतीमीवन्दत् तुरीयं स्विज्ञनयद्विश्वजन्योऽयास्य उक्थिमन्द्रीय शंसीन्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रास्रो असुरस्य वीराः विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धार्म प्रथमं मेनन्त || 2 || हंसौरिव सर्खिभिर्वावेदिद्धरशम्नमयोनि नहेना व्यस्येन् बृहस्पतिरभिकनिक्रदुद्गा उत प्रास्तौदुर्ञ्च विद्वाँ अगायत् | 3 | अवो द्वाभ्यां पुर एकया गा गुहा तिष्ठेन्तीरर्नृतस्य सेतौ बृहस्पित्स्तमीस् ज्योतिरिच्छन्नुदुस्रा आकुर्वि हि तिस्र आर्वः || 4 || विभिद्या पुरं श्यथेमपर्चीं निस्त्रीणि साकमुद्धेरेकृन्तत् बृह्स्पतिरुषसुं सूर्यं गामुर्क विवेद स्तुनयित्रव द्यौः | 5 | इन्द्रों वलं रिक्षतारं दुर्घानां करेणीव वि चेकर्ता रवीण स्वेदिश्विभराशिरिम्च्छमानोऽरोदयत्पृणिमा गा अमुष्णात् | 6 | स ई सत्येभिः सिखिभिः शुचिद्धिर्गोधीयसुं वि धेनुसैरैदर्दः ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैर्धर्मस्वेदेभिर्द्रविणं व्यनिट् | 7 | ते सुत्येन मनसा गोपितुं गा ईयानास इषणयन्त धीभिः बृह्स्पतिर्मिथोअवद्यपेभिरुदुस्रिया असृजत स्वयुग्धिः | 8 | तं वर्धयन्तो मृतिभिः शि्वाभिः सिंहमिव नानेदतं सुधस्थे बृहस्पतिं वृषेणं शूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम् || 9 || यदा वाज्मसनिद्धिश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सद्मी बृहस्पतिं वृषेणं वर्धयेन्तो नाना सन्तो विभ्रेतो ज्योतिरासा **|| 10 ||** स्त्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्ध्यवेथ् स्वेभिरेवैः पृश्चा मृधो अप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे | 11 | इन्द्रों मुह्ना मेहुतो अर्ण्वस्य वि मूर्धानेमभिनदर्बुदस्ये अहुन्नहिमरिणात्सुप्त सिन्धून् देवैद्यीवापृथिवी प्रावेतं नः | 12 || **68** (12)(म.10, अनु.5) ऋषिः अयास्यः आङ्गिरसः देवता बृहस्पतिः छन्दः त्रिष्टुप्

उद्गुतो न वयो रक्षमाणा वावेदतो अभिर्यस्येव घोषाः । गिरिभ्रजो नोर्मयो मदेन्तो बृह्स्पतिम्भ्यरंका अनावन् ॥ 1 ॥

| सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भर्गड्वेदेर्यमणं निनाय                   | 1         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| जर्ने मित्रो न दंपेती अनिक्त बृहस्पते वाजयाशूँरिवाजौ               | 2         |
| साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा अनवद्यरूपाः             | 1         |
| बृहस्पतिः पर्वतिभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवीमव स्थिविभ्यः          | 3         |
| आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमविध्यपत्रकं उल्कामिव द्योः               | 1         |
| बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मेनो गा भूम्यो उद्गेव वि त्वचं बिभेद            | 4         |
| अपु ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुद्रः शीपीलमिव वार्त आजत्              | 1         |
| बृहस्पतिरनुमृश्यो वलस्याभ्रमिव वात् आ चेक्र आ गाः                  | 5         |
| युदा वुलस्य पीर्यतो जसुं भेद्रृहस्पतिरग्नितपौभिरुकैः               | 1         |
| दुद्धिनं जिह्वा परिविष्टमार्ददाविर्निधौरकृणोदुस्रियीणाम्           | 6         |
| बृहस्पितरमेत् हि त्यदीसां नामे स्वरीणां सदेने गुहा यत्             | 1         |
| आण्डेवे भित्त्वा शेकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य त्मनोजत्      | 7         |
| अश्रापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदिन क्षियन्तम्           | 1         |
| निष्टज्जभार चम्सं न वृक्षाद्वृहस्पतिर्विर्वेणा विकृत्य             | 8         |
| सोषामीवन्द्रत्स स्वर्ः सो अग्निं सो अर्केण् वि बंबाधे तमांसि       | 1         |
| बृहस्पतिर्गोवेपुषो वलस्य निर्मुज्ञानं न पर्वणो जभार                | 9         |
| हिमेवे पुर्णा मुषिता वनीनि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः                 | 1         |
| अनानुकृत्यमेपुनश्चेकार् यात्सूर्यामासो मिथ उच्चरातः                | 10        |
| अभि श्यावं न कृशनिभिरश्वं नक्षत्रिभिः पितरो द्यामिपिंशन्           | 1         |
| रात्र्यां तम्रो अदेधुर्ज्योति्रहुन्बृहुस्पतिर्भिनद्रिद्धे विदद्गाः | 11        |
| इदमेकर्म् नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनेवीति                      | 1         |
| बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिनीं वयो             | धात् ∥ 12 |

| (12)                    | 69                              | (म.10, अनु.6) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| ऋषिः सुमित्रः वाध्यश्वः | छन्दः जगती 1-2, त्रिष्टुप् 3-12 | देवता अग्निः  |

| भुद्रा अग्नेर्विध्र्यश्वस्यं सुंदशों वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| यदीं सुमित्रा विशो अग्रं इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत्      | 1 |
| घृतम्ग्नेर्विध्र्यश्वस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेदेनम्      | 1 |
| घृतेनाहुत उर्विया वि पेप्रथे सूर्यंइव रोचते सुर्पिरोसुतिः       | 2 |
| यत्ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः समीधे अग्ने तिद्दं नवीयः             | 1 |
| स रेवच्छोंच स गिरों जुषस्व स वाजं दर्षि स इह श्रवों धाः         | 3 |
| यं त्वा पूर्वमीळितो वेध्यश्वः समीधे अग्ने स इदं जुंषस्व         | 1 |

| स नः स्तिपा उत भेवा तनूपा दात्रं रक्षस्व यदिदं ते अस्मे        | 4  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| भवा द्युम्नी विध्यश्वोत गोपा मा त्वा तारीदिभमितिर्जनीनाम्      | 1  |
| शूर्रइव धृष्णुश्यवेनः सुमित्रः प्र नु वोचं वाध्येश्वस्य नाम    | 5  |
| सम्ज्र्या पर्वत्यार्३ वसूनि दासा वृत्राण्यायी जिगेथ            | 1  |
| शूर्रइव धृष्णुश्यवेनो जनोनां त्वमेग्ने पृतनायूँर्भि ष्याः      | 6  |
| दोर्घतन्तुर्बृहदुक्षायम्ग्रिः स्हस्रस्तरीः श्वतनीथ् ऋभ्वा      | 1  |
| द्युमान् द्युमत्सु नृभिर्मृज्यमोनः सुमि्त्रेषु दीदयो देव्यत्सु | 7  |
| त्वे धेनुः सुदुर्घा जातवेदोऽस्श्रतेव सम्ना सेब्धुंक्           | 1  |
| त्वं नृभिर्दक्षिणाविद्धरग्ने सुमित्रेभिरिध्यसे देवयद्भिः       | 8  |
| देवाश्चित्ते अमृता जातवेदो महिमानं वाध्यश्व प्र वोचन्          | 1  |
| यत्संपृच्छं मानुषीर्विश आयन्त्वं नृभिरजयस्त्वावृधेभिः          | 9  |
| पितेवे पुत्रमेबिभरुपस्थे त्वामेग्ने वध्युश्वः संपूर्यन्        | 1  |
| जुषाणो अस्य सुमिधं यविष्ठोत पूर्वां अवनोर्व्राधितश्चित्        | 10 |
| शश्वेद्ग्निवीध्यश्वस्य शत्रूत्रभिर्जिगाय सुतसोमवद्भिः          | 1  |
| समेनं चिददहश्चित्रभानोऽव व्राधेन्तमभिनद्वृधिश्चेत्             | 11 |
| अयम्प्रिवीध्यश्वस्य वृत्रहा सन्कात्प्रेद्धो नर्मसोपवाक्यः      | 1  |
| स नो अर्जामौरुत वा विर्जामीनुभि तिष्ठ शर्धतो वाध्यश्व          | 12 |
|                                                                |    |

ऋषिः सुमित्रः वाध्यश्वः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इध्मः सिमद्धः अग्निः वा 1, नराशंसः 2, इळः 3, बिहः 4, देवीर्द्वारः 5, उषासानक्ता 6, दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ 7, तिस्रः देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः 8, त्वष्टा 9, वनस्पितः 10, स्वाहाकृतयः 11

**70** 

(म.10, अनु.6)

(11)

इमां में अग्ने स्मिधं जुषस्वेळस्पदे प्रति हर्या घृताचीम् वर्ष्मन् पृथिव्याः सुदिन्त्वे अह्नामूर्ध्वो भव सुक्रतो देवयुज्या  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ आ देवानामग्रयावेह यातु नराशंसा विश्वरूपेभिरश्वीः ऋतस्य पथा नर्मसा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत् || 2 || शृश्वत्तममीळते दूत्यीय ह्विष्मेन्तो मनुष्यासो अग्निम् विष्ठेरश्वीः सुवृता रथेना देवान् विक्षि नि षेदेह होता | 3 | वि प्रथतां देवजुष्टं तिरुश्चा दीर्घं द्राघ्मा स्रेरिभ भूत्वस्मे अहेळता मनेसा देव बर्हिरिन्द्रेज्येष्ठाँ उश्तो यक्षि देवान् | 4 | दिवो वा सानु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि श्रयध्वम् उश्तीद्वीरो महिना महद्भिर्देवं रथं रथ्युधीरयध्वम् | 5 |

| देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ            |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| आ वां देवास उशती उशन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थे                | 6  |
| ऊर्ध्वो ग्रावो बृहद्ग्रिः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे    | 1  |
| पुरोहितावृत्विजा युज्ञे अस्मिन् विदुष्टरा द्रविण्मा येजेथाम्   | 7  |
| तिस्रो देवीर्बुर्हिर्दं वरीय आ सीदत चकृमा वः स्योनम्           | 1  |
| म्नुष्वद्यज्ञं सुधिता हुवींषीळा देवी घृतपदी जुषन्त             | 8  |
| देवे त्वष्ट्रर्यद्धे चारुत्वमानुड्यदङ्गिरसामभेवः सचाभूः        | 1  |
| स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन् येक्षि द्रविणोदः सुरत्नः      | 9  |
| वर्नस्पते रशुनया नियूया देवानां पाथ उप विक्ष विद्वान्          | 1  |
| स्वदाति देवः कृणवद्भवींष्यवतां द्यावीपृथिवी हवं मे             | 10 |
| आग्ने वह वर्रणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मुरुतो अन्तरिक्षात्       | 1  |
| सीदेन्तु बुर्हिर्विश्व आ यजेत्राः स्वाही देवा अमृती मादयन्ताम् | 11 |

 (11)
 71
 (म.10, अनु.6)

 ऋषिः बृहस्पितः आङ्गिरसः
 छन्दः त्रिष्टुप् 1-8,10-11, जगती 9
 देवता ज्ञानम्

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरेत नामुधेयं दर्धानाः यदेषां श्रेष्टुं यदिरुप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहित्ं गुहाविः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ सक्तुमिव् तितेउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्मक्रेत अत्रा सर्खायः सुख्यानि जानते भुद्रैषां लुक्ष्मीर्निहिताधि वाचि || 2 || युज्ञेने वाचः पेद्वीयमायुन् तामन्विविन्दृत्रृषिषु प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्येदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नेवन्ते || 3 || उत त्वः पश्यन्न देदर्श वाचेमुत त्वेः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तुन्वं १ वि सस्रे जायेव पत्यं उश्ती सुवासाः || 4 || उत त्वं सुख्ये स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यिप् वार्जिनेषु अधैन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अंफुलामंपुष्पाम् | 5 | यस्तित्याजे सिच्विदं सखीयं न तस्ये वाच्यपि भागो अस्ति यदीं शृणोत्यलेकं शृणोति नृहि प्रवेदे सुकृतस्य पन्थीम् | 6 | अक्षुण्वन्तुः कर्णवन्तुः सखीयो मनोज्वेष्वसमा बभूवुः आदघ्रासे उपकक्षासे उ त्वे हृदाईव स्नात्वी उ त्वे ददृश्रे | 7 | हृदा तृष्टेषु मनेसो ज्वेषु यद्गीह्मणाः स्ंयजन्ते सखीयः अत्राहं त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहंब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे | 8 | इमे ये नार्वाङ्ग पुरश्चरन्ति न ब्रोह्मणासो न सुतेकरासः त एते वार्चमभिपद्यं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः || 9 ||

| सर्वे नन्दन्ति युशसार्गतेन सभासाहेन् सख्या सर्खायः             |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| किल्बिष्रसृत्पितुषणिह्येषामरं हितो भवति वाजिनाय                | 10 |
| ऋचां त्वः पोर्षमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु   |    |
| ब्रह्मा त्वो वर्दति जातिवद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः | 11 |
| । इति अष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।                    |    |

## (तृतीयोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-28)

| (9)                                            | 72                         |                                       | (म.10, अनु.6)     |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ऋषिः लौक्यः बृहस्पतिः, आङ्गिरसः वा, दाक्ष      | ायणी अदितिः वा             | छन्दः अनुष्टुप्                       | देवता देवाः       |
| <u>दे</u> वानां नु वयं जाना प्र वौचाम विपुन्यय | rl । उक्थेषु श <u>्</u> रस | यमनिषु यः पश्यादुत्त                  | रि युगे ॥ 1 ॥     |
| ब्रह्मणुस्पतिरेता सं कुर्मारइवाधमत्            | । देवानां पूळे             | र्ग युगेऽसितः सदेजाय                  | त                 |
| देवानां युगे प्रथमेऽसतः सर्दजायत               | । तदाशा अन                 | वेजायन्त <u>ः</u> तदुत्तानपे <u>द</u> | स्परि ॥ ३ ॥       |
| भूर्जज्ञ उत्तानपेदो भुव आशा अजायन्त            | । अदितेर्दक्षो             | अजायत् दक्षाद्वदिति                   | ः परि ॥ ४ ॥       |
| अदितिर्द्यजिनिष्ट दक्ष् या दुेहिता तर्व        | । तां देवा अ               | न्वजायन्त भ॒द्रा अ॒मृ                 | तंबन्धवः ॥ 5 ॥    |
| यद्देवा अदः संलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत           | । अत्रौ वो नृ              | त्यंतामिव <u>त</u> ीव्रो <u>र</u> ेणु | रपयित ॥ ६ ॥       |
| यद्देवो यतयो यथा भुवेनान्यपिन्वत               | । अत्रो समुद्र             | आ गूळहमा सूर्यम                       | जभर्तन ॥ ७ ॥      |
| अ़ष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वर्रस्परि   | । देवाँ उप॒ प्रै           | त्सुप्तभिः पर्रा मार्ताण              | डमस्यित् ॥ 8 ॥    |
| सप्तिभिः पुत्रैरिदितिरुप प्रैत्पूर्व्यं युगम्  | । प्रजायै मृत्य            | वि त्वृत्पुनैर्मार्ताण्डम             | ार्भरत् ॥ १ ॥     |
| (11)                                           | 73                         |                                       | (म.10, अनु.6)     |
| ऋषिः गौरिवीतिः शाक्तयः                         | छन्दः त्रिष्टुप्           | देवत                                  | ा मरुतः (इन्द्रः) |

जिनष्ठा उग्रः सहसे तुरायं मुन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः अवेर्धिन्नन्द्रं मुरुतिश्चदत्रं माता यद्वीरं दुधनुद्धनिष्ठा | 1 | द्रुहो निषेत्ता पृश्नानी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्रम् अभीवृतेव ता महापुदेने ध्वान्तात्प्रिपित्वादुदेरन्त गर्भाः || 2 || ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगास्यवधिन्वाजी उत ये चिदत्री त्वर्मिन्द्र सालावृकान्त्स्हस्रमासन्देधिषे अश्विना वेवृत्याः | 3 | सम्ना तूर्णिरुपे यासि युज्ञमा नासत्या सुख्याये विक्ष वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्राश्विना शूर ददतुर्म्घानि | 4 | मन्देमान ऋतादधि प्रजायै सर्खिभिरिन्द्रे इषिरेभिरर्थम् आभिर्हि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तुम्रा अवपत्तमांसि | 5 | सर्नामाना चिद् ध्वसयो न्यस्मा अवीह्निन्द्रे उषसो यथानीः ऋष्वैरंगच्छः सिखिभिर्निकामैः साकं प्रतिष्ठा हृद्या जघन्थ | 6 | त्वं जीवन्थ् नमुचिं मख्स्युं दासं कृण्वान ऋषये विमीयम् त्वं चेकर्थ् मनेवे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यानीन् | 7 | त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दिधषे गर्भस्तौ अनुं त्वा देवाः शर्वसा मदन्त्युपरिबुध्नान्वनिनश्चकर्थ | 8 | चुक्रं यदेस्याप्स्वा निषेत्तमुतो तदेस्मै मध्विच्चेच्छद्यात् पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदेधा ओषधीषु || 9 || अश्वादियायेति यद्वदुन्त्योजेसो जातमुत मेन्य एनम्

|        | मन्योरियाय हर्म्येषुं तस्थौ यतः प्र<br>वयः सुपूर्णा उपं सेदुरिन्द्रं प्रियमे<br>अपं ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग                                                                                                                                                                                                                                                                | धा ऋषयो नाधमानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   <br>                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (6)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.6)                                                          |
| ऋषिः ग | गौरिवीतिः शाक्तयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देवता मरुतः (इन्द्रः)                                                  |
|        | वसूनां वा चर्कृषु इयेक्षन्धिया व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | । यज्ञैर्वा रोदस्योः                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                      |
|        | अर्वन्तो वा ये रियमन्तः सातौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                      |
|        | हर्व एषामसुरो नक्षत् द्यां श्रवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                      |
|        | चक्षाणा यत्रे सुविताये देवा द्यौनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वारेभिः कृणवेन्त स्वैः                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                      |
|        | इ्यमेषाम्मृतनां गीः सुर्वताता र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ने कृपणन्त <u>ः</u> रत्नम्                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                      |
|        | धियं च युज्ञं च सार्धन्तस्ते नो १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | धान्तु वस्व्यर्भसामि                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                      |
|        | आ तत्ते इन्द्रायवेः पनन्ताभि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> ऊ</u> र्वं गोर्मन् <u>तं</u> तितृत्सान्                                                                                                                                                                                                                                                       | l                                                                      |
|        | स्कृत्स्वं १ ये पुरुपुत्रां मृहीं स्हस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धारां बृ <u>ह</u> तीं दुदुक्षन्                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                      |
|        | शचीव इन्द्रमवेसे कृणुध्वमनीनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                      |
|        | ऋभुक्षणं मुघवनि सुवृक्तिं भर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यो वज्रं नयीं पुरुक्षुः                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                      |
|        | यद्वावाने पु <u>र</u> ुतमं पु <u>रा</u> षाळा वृ <u>त्र</u> हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न्द्रो नामन्यप्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                      |
|        | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|        | अचेति प्रास <u>ह</u> स्पतिस्तुविष्मान् य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                      |
| (9)    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ∥ 6 ∥<br>(म.10, अनु.6)                                                 |
|        | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दीमुश्मस्य कर्तवे कर्त्तत्                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
|        | अचेति प्रांसहस्पतिस्तुविष्मान् य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती                                                                                                                                                                                                                                                          | (म.10, अनु.6)                                                          |
|        | अचेति प्रांसहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवीचाति सदेने विवस्वेतः                                                                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.6)                                                          |
|        | अचेति प्रांसहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वे आपो महिमानेमुत्तमं क्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोंचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामित सिन्धुरोजेसा                                                                                                                                                                                                      | (म. <b>10</b> , अनु. <b>6</b> )<br>देवता नद्यः<br>।                    |
|        | अचेति प्रांसहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वे आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र स्प्रासप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र सृ<br>प्र ते'ऽरद्वह्नरुणो यातेवे पृथः सिन                                                                                                                                                                                                         | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोंचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामिति सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम्                                                                                                                                                                         | (म. <b>10</b> , अनु. <b>6</b> )<br>देवता नद्यः<br>।                    |
|        | अचेति प्रांसहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वे आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र सुप्तसीप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र सृ                                                                                                                                                                                                                                                | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवीचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामिति सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् । यदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि                                                                                                                                             | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  1                     |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वे आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र स्प्रासप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेऽरद्व्वरुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपर्यनन्तं                                                                                                                                       | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवीचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामिति सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् ग यदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि शुष्ममुदियर्ति भानुना                                                                                                                       | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  1                     |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वं आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र स्प्रासीत त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेऽरद्वहरुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपयीनन्तं<br>अभ्रादिव प्र स्तेनयन्ति वृष्टयः वि                                                                                                    | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवीचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामित सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् ग यदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि शुष्ममुदियर्ति भानुना                                                                                                                        | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वं आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र स्प्रासीत त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेऽरद्वहरुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपयीनन्तं<br>अभ्रादिव प्र स्तेनयन्ति वृष्टयः वि                                                                                                    | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामित सिन्धुरोजेसा थो यद्वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम् ग यदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि शुष्ममुदियित भानुना सन्धुर्यदेति वृष्भो न रोरुवत् रो वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेव धेनवः                                                            | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु व आपो महिमानेमुत्तमं क<br>प्र स्प्तस्ति त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेऽरद्धर्रुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन्<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपर्यन्तं<br>अभ्रादिव प्र स्तेनयन्ति वृष्टयः वि<br>अभि त्वो सिन्धो शिशुमिन्न मात                                                                  | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोंचाति सदेने विवस्वेतः त्वेरीणामिति सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् ग यदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यिसे शुष्ममुदियित भानुना सन्धुर्यदेति वृष्भो न रोरुवत् ारो वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेव धेनवेः यदोसामग्रं प्रवतामिनेक्षसि                           | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु वे आपो महिमानेमृत्तमं क<br>प्र स्प्तसप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेंऽरदृद्धरुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन्<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपर्यन्तं<br>अभादिव प्र स्तेनयन्ति वृष्टयः वि<br>अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मात<br>राजेव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ                                 | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोचाति सदेने विवस्वेतः त्विरीणामित सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् गयदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि शुष्ममुदियित भानुना सन्धुर्यदेति वृष्भो न रोरुवत् ारो वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेव धेनवः यदोसामग्रं प्रवतामिनक्षिस                                 | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् य<br>सन्धुक्षित् प्रैयमेधः<br>प्र सु व आपो महिमानेमृत्तमं क<br>प्र स्प्तसप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र स्<br>प्र तेऽरद्धरुणो यातेवे पृथः सिन्<br>भूम्या अधि प्रवता यासि सानुन्<br>दिवि स्वनो येतते भूम्योपर्यन्तं<br>अभादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः वि<br>अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मात<br>राजेव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ<br>इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वित् शुतुं | दीमुश्मिस् कर्तवे कर्त्तत् 75 छन्दः जगती गरुवोचाति सदेने विवस्वेतः त्विरीणामित सिन्धुरोजेसा धो यद्वाजाँ अभ्यद्रेवस्त्वम् गयदेषामग्रं जगेतामिर्ज्यसि सम्धुर्यदेति वृष्भो न रोरुवत् तरों वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेव धेनवः यदोसामग्रं प्रवतामिनेक्षसि द्वि स्तोमं सचता परुष्ण्या कीये शृणुद्या सुषोमेया | (म.10, अनु.6)<br>देवता नद्यः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4 |

|        | ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि ज्रयांसि भरते रजांसि<br>अदेब्धा सिन्धुरपसीमपस्तमाश्वा न चित्रा वर्षुषीव दर्शता<br>स्वश्वा सिन्धुः सुरथी सुवासी हिर्ण्ययी सुकृता वाजिनीवती<br>ऊर्णावती युवतिः सीलमीवत्युताधि वस्ते सुभगी मधुवृधेम्<br>सुखं रथी युयुजे सिन्धुरिश्वनं तेन वाजी सनिषदस्मिन्नाजौ<br>महान् ह्यस्य महिमा पेन्स्यतेऽदेब्धस्य स्वयंशसो विरुष्शिनीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   <br>  7   <br>  8   <br>  9                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (8)    | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (म.10, अनु.6)                                            |
| ऋषिः र | पर्पः ऐरावतः जरत्कर्णः छन्दः जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवता ग्रावाणः                                           |
|        | आ वे ऋञ्जस ऊर्जां व्यृष्टिष्विन्द्रं मुरुतो रोदेसी अनक्तन<br>उभे यथा नो अहेनी सचाभुवा सदःसदो वरिवस्याते उद्भिदा<br>तदु श्रेष्ट्रं सर्वनं सुनोत्नात्यो न हस्तयतो अद्रिः स्रोतिर<br>विदद्ध्यर्थ्यो अभिभूति पौंस्यं महो राये चित्तरुते यदर्वतः<br>तदिद्ध्यस्य सर्वनं विवेर्षो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   <br>   2   <br>   2                                  |
|        | गोर्अर्णास त्वाष्ट्रे अश्विनिर्णिज् प्रेमध्वरेष्वध्वराँ अशिश्रयुः<br>अपं हत रक्षसों भङ्गरावेतः स्कभायत् निर्ऋतिं सेधतामितम्<br>आ नो रियं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत् श्लोकंमद्रयः<br>दिवश्चिदा वोऽमेवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्वेपस्तरेभ्यः<br>वायोश्चिदा सोमेरभस्तरेभ्योऽग्नेश्चिदचं पितुकृत्तरेभ्यः<br>भुरन्तुं नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता<br>नरो यत्रं दुहते काम्यं मध्वाघोषयन्तो अभितो मिथस्तुरः<br>सुन्वन्ति सोमं रिथरासो अद्रयो निरस्य रसं गृविषो दुहन्ति ते<br>दुहन्त्यूधरुपसेचेनाय कं नरो ह्व्या न मर्जयन्त आसिभः<br>एते नेरः स्वपेसो अभूतन् य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः<br>वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वस्वस् वः पार्थिवाय सुन्वते | 3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8 |
| (8)    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (म.10, अनु.6)                                            |
| ऋषिः र | यूमरश्मिः भार्गवः छन्दः त्रिष्टुप् 1-4,6-8, जगती 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवता मरुतः                                              |
|        | अभ्रप्रुषो न वाचा प्रुषा वस्रुं ह्विष्मेन्तो न यज्ञा विजानुषेः<br>सुमारुतं न ब्रह्माणेम्हंसे गणमेस्तोष्येषां न शोभसे<br>श्रिये मर्यांसो अञ्जौरंकृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरित क्षपः<br>दिवस्पुत्रास् एता न येतिर आदित्यास्स्ते अक्रा न वावृधः<br>प्र ये दिवः पृथिव्या न ब्हंणा त्मना रिरिच्ने अभान्न सूर्यः<br>पाजस्वन्तो न वीराः पेनस्यवो रिशादसो न मर्या अभिद्यवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   <br>   2   <br>   3                                  |

| युष्माकं बुध्ने अपां न यामीन विथुर्यति न मही श्रेथ्यिति<br>विश्वप्सूर्यज्ञो अर्वाग्यं सु वः प्रयस्वन्तो न स्त्राच् आ गीत<br>यूयं धूर्षु प्रयुज्ञो न रिश्मिभिज्योतिष्मन्तो न भासा व्यृष्टिषु<br>श्येनासो न स्वयेशसो रिशादिसः प्रवासो न प्रसितासः परिप्रुषेः<br>प्र यद्वहेध्वे मरुतः पराकाद्यूयं महः संवरणस्य वस्वेः<br>विदानासो वसवो राध्येस्याराच्चिद्देषेः सनुतर्युयोत<br>य उद्दिचे यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्यो न मानुष्यो दद्यशत्<br>रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामिष गोपीथे अस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   <br>  5   <br>  6   <br>  7                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ते हि युज्ञेषु युज्ञियस् ऊर्मा आदित्येन नाम्ना शंभीवष्ठाः<br>ते नो'ऽवन्तु रथुतूर्मीनीषां मुहश्च यामेन्नध्वरे चेकानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                               |
| (8) 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (म.10, अनु.6)                                   |
| ऋषिः स्यूमरश्मिः भार्गवः छन्दः त्रिष्टुप् 1,3-4,8, जगती 2,5-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता मरुतः                                     |
| विप्रसिं न मन्मिभः स्वाध्यो देवाव्यो इं न युजैः स्वप्नसः राजीनो न चित्राः सुसंदृशः क्षितीनां न मर्या अरेपसः अप्रिर्न ये भ्राजसा रुक्मवेक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते वातासो न ये धुनयो जिग्लवा ऽग्नीनां न जि्ह्या विरोकिणः वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः रथानां न येर्राः सनाभयो जिगीवांसो न शूरा अभिद्यवः वरेयवो न मर्या घृतप्रुषो ऽभिस्वर्तारो अर्कं न सुष्टुभः अश्वासो न ये ज्येष्ठांस आश्वा दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः आणो न निम्नैरुदिभिजिग्लवो विश्वरूणा अङ्गिरसो न सामिभः ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आदि द्वरासो अद्रयो न विश्वहा शिश्रूला न क्रीळयः सुमातरो महाग्रामो न यामेन्नुत त्विषा उषसां न केतवो ऽध्वरिश्रयः शुभंयवो नाञ्जिभिव्यंश्वितन् सिन्धवो न यथियो भ्राजदृष्टयः परावतो न योजनानि मिर्मरे सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरलान्स्मान्त्स्तोतृन्मरुतो वावृधानाः अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वो रल्ध्यानि सन्ति | 1       2          3                            |
| ऋषिः सौचीकः अग्निः, वैश्वानरः वा, सिप्तः वाजंभरः वा छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (म. <b>10</b> , अनु. <b>6</b> )<br>देवता अग्निः |
| अपेश्यमस्य मह्तो मेहित्वममेर्त्यस्य मर्त्यास विक्षु<br>नाना हनू विभृते सं भेरेते असिन्वती बप्सेती भूर्यत्तः<br>गुहा शिरो निहित्मृधेगुक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्नया वनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                               |

| अत्राण्यस्मै पुड्भिः सं भेरन्त्युत्तानहेस्ता नमुसाधि विक्षु                                     | 2                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| प्र मातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन् कुमारो न वीरुधः सर्पदुर्वीः                                       | 1                              |
| सुसं न पुक्रमीविदच्छुचन्तं रि <u>रि</u> ह्वांसं रिूप उपस्थे अन्तः                               | 3                              |
| तद्वामृतं रोदसी प्र ब्रेवीमि जायमानो मातरा गर्भो अत्ति                                          | 1                              |
| नाहं देवस्य मर्त्यश्चिकेताग्निरङ्ग विचेताः स प्रचेताः                                           | 4                              |
| यो अस्मा अत्रं तृष्वार्र्दधात्याज्यैर्घृतैर्जुहोति पुष्येति                                     | 1                              |
| तस्मै सहस्रमक्षिभिर्वि चक्षेऽग्ने विश्वतः प्रत्यङ्कित् त्वम्                                    | 5                              |
| किं देवेषु त्यज् एनेश्चकुर्थाग्ने पृच्छामि नु त्वामविद्वान्                                     | 1                              |
| अक्रीळुन् क्रीळुन् हरि्रत्तवेऽदिन्व पर्वश्रश्चकर्त् गामिवासिः                                   | 6                              |
| विषूचो अश्वन्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रश्नाभिर्गृभीतान्                                             | I                              |
| चुक्षुदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वभिर्वावृधानः                                          | 7                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                            | (म.10, अनु.6)                  |
| ऋषिः सौचीकः अग्निः, वैश्वानरः वा, सिप्तः वाजंभरः वा छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता अग्निः                   |
|                                                                                                 | 1                              |
| अग्निः सप्तिं वाजंभुरं देदात्यग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिःष्ठाम्                                 |                                |
| अग्नी रोदंसी वि चेरत्सम् अत्रृग्निर्मी वीरकेक्षि पुरंधिम्                                       | 1                              |
| अग्नेरप्रसः सुमिदेस्तु भुद्राग्निर्मुही रोदेसी आ विवेश                                          | <br>                           |
| अग्निरेकं चोदयत्समत्स्वृग्निवृंत्राणि दयते पुरूणि                                               | 2                              |
| अग्निर्ह त्यं जरेतः कर्णमावाग्निरुद्धो निरर्दहुज्जरूथम्                                         |                                |
| अग्निरत्रिं घुर्म उरुष्यदुन्तर्गिनृमेधं प्रजयसिज्तसम्                                           | 3                              |
| अग्निर्दाद्द्रविणं वीरपेशा अग्निर्ऋषिं यः सहस्रो सुनोति                                         |                                |
| अग्निर्दिवि ह्व्यमा तेतानाग्नेर्धामनि विभृता पुरुत्रा                                           | 4                              |
| अग्निमुक्थैर्ऋषयो वि ह्वयन्तेऽग्निं नरो यामीन बाधितासः                                          | l                              |
| अग्निं वयो अन्तरिक्षे पर्तन्तोऽग्निः सहस्रा परि याति गोर्नाम्                                   | 5                              |
| अग्निं विश ईळते मानुषीर्या अग्निं मनुषो नहुषो वि जाताः                                          | 1                              |
| अग्निर्गान्धर्वी पथ्यामृतस्याग्नेर्गव्यूतिर्घृत आ निषेत्ता                                      | 6                              |
| अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुर्गिं म्हामवोचामा सुवृक्तिम्                                           | 1                              |
| अग्ने प्रार्व जरितारं यिव्षाग्ने मिह द्रविणुमा येजस्व                                           | 7                              |
| (7) 81                                                                                          | (म. <b>10</b> , अनु. <u>6)</u> |
| ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः छन्दः त्रिष्टुप्                                                          | देवता विश्वकर्मा               |
| य इमा विश्वा भुवनानि जुह्बदिष्टर्शेता न्यसीदित्पता नीः                                          |                                |
| स आशिषा द्रविणमिच्छमीनः प्रथमच्छदवेराँ आ विवेश                                                  | 1                              |
| सं जारापा प्रायणाम् च्छमानः प्रयम् च्छपपरा<br>किं स्विदासीदधिष्ठानेमारम्भणं कतुमत्स्वित्कथासीत् | <b>1</b>   <br>                |
| `                                                                                               | 1 - 1                          |
| यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचेक्षाः                                     | 2                              |

|       | विश्वतंश्रक्षुरुत विश्वतोंमुखो विश्वतोंबाहुरुत विश्वतंस्पात्      | 1                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | सं बाहुभ्यां धर्मित् सं पतेत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकेः         | 3                |
|       | किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावीपृथिवी निष्टतक्षुः         | I                |
|       | मनीषिणो मनेसा पृच्छतेदु तद्यदुध्यतिष्टुद्भवेनानि धारयेन्          | 4                |
|       | या ते धार्मानि पर्माणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा          |                  |
|       | शिक्षा सिखंभ्यो हिविषि स्वधावः स्वयं येजस्व तुन्वं वृधानः         | 5                |
|       | विश्वकर्मन् हृविषा वावृधानः स्वयं येजस्व पृथिवीमुत द्याम्         | l                |
|       | मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनसि इहास्माकं मुघवा सूरिरेस्तु              | 6                |
|       | वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम                | l                |
|       | स नो विश्वनि हर्वनानि जोषद्विश्वशंभूरवसे साधुकर्मा                | 7                |
| (7)   | 82                                                                | (म.10, अनु.6)    |
| ऋषिः  | विश्वकर्मा भौवनः छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता विश्वकर्मा |
|       | चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनुन्नम्नमाने                  | 1                |
|       | युदेदन्ता अर्दहहन्तु पुर्व आदिद्यावीपृथिवी अप्रथेताम्             | 1                |
|       | विश्वकर्मा विमेना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदक्               | 1                |
|       | तेषामिष्टानि समिषा मेदन्ति यत्रा सप्तऋषीन् पर एकमाहुः             | 2                |
|       | यो नेः पिता जिन्ता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वी            | 1                |
|       | यो देवानां नामुधा एकं एव तं संप्रुश्नं भुवना यन्त्युन्या          | 3                |
|       | त आयंजन्त द्रविणुं समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना              | 1                |
|       | असूर्ते सूर्ते रजीस निष्त्ते ये भूतानि समकृण्वित्रमानि            | 4                |
|       | पुरो द्विवा पुर एुना पृथिव्या पुरो देवेभिरसुरै्र्यदस्ति           | 1                |
|       | कं स्विद्गर्भं प्रथमं देध्र आपो यत्रं देवाः सुमर्पश्यन्त विश्वे   | 5                |
|       | तमिद्गर्भं प्रथमं देध्र आपो यत्रे देवाः सुमर्गच्छन्त् विश्वे      | 1                |
|       | अजस्य नाभावध्येकमिंपतं यस्मिन्वश्वीनि भुवनानि तस्थुः              | 6                |
|       | न तं विदाथ् य इमा जुजानान्यद्युष्माकुमन्तरं बभूव                  | 0                |
|       | नीहारेण प्रावृता जल्या चासुतृपं उक्थ्शासंश्चरन्ति                 | 7                |
| (7)   | <u>भारति प्रापृता भरम्भा पातु</u> तृप उपमुसासञ्चरासा<br><b>83</b> |                  |
| (7)   |                                                                   | (ਸ.10, अनु.6)    |
| 1214. |                                                                   | देवता मन्युः     |
|       | यस्ते मुन्योऽविधद्वज्र सायक् सह ओजः पुष्यित् विश्वमानुषक्         |                  |
|       | साह्याम् दास्मार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन् सहस्रा सहस्वता          | 1                |
|       | म्न्युरिन्द्रो म्न्युरेवास देवो म्न्युर्होता वर्रुणो जातवेदाः     | l                |
|       |                                                                   |                  |

| मुन्युं विश ईळते मार्नुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः                   | 2             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| अभीहि मन्यो त्वस्स्तवीयान् तपेसा युजा वि जेहि शत्रून्                      | I             |
| अ <u>मित्र</u> हा वृत्रहा देस्युहा च् विश्वा वसून्या भे <u>रा</u> त्वं नीः | 3             |
| त्वं हि मेन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाहः                      | 1             |
| विश्वचेर्षणिः सहुरिः सहीवान्स्मास्वोजः पृतेनासु धेहि                       | 4             |
| अभागः सन्नप् परेतो अस्मि तव क्रत्वी तिवषस्य प्रचेतः                        | 1             |
| तं त्वो मन्यो अक्रुतुर्जिहीळाहं स्वा तुनूर्बीऌदेयीय मेहि                   | 5             |
| अयं ते अस्म्युप मेह्यर्वाङ् प्रेतीचीनः संहुरे विश्वधायः                    | 1             |
| मन्यो वज्रिन्नभि मामा वेवृत्स्व हर्नाव दस्यूँरुत बोध्यापेः                 | 6             |
| अभि प्रेहि दक्षिणतो भेवा मेऽधी वृत्राणि जङ्घनाव भूरि                       | 1             |
| जुहोमि ते धुरुणुं मध्वो अग्रेमुभा उपांशु प्रेथुमा पिबाव                    | 7             |
| 84                                                                         | (म.10, अनु.6) |
| मन्युः तापसः छन्दः त्रिष्टुप् 1-3, जगती 4-7                                | देवता मन्युः  |

त्वयो मन्यो सुरर्थमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मेरुत्वः 1 तिग्मेषेव आयुधा संशिशाना अभि प्र येन्तु नरी अग्निरूपाः | 1 | अग्निरिव मन्यो त्विष्तिः संहस्व सेनानीनीः सहुरे हूत एधि हुत्वाय शत्रून्वि भेजस्व वेद ओजो मिमनो वि मृधी नुदस्व || 2 || सहस्व मन्यो अभिमातिम्स्मे रुजन् मृणन् प्रेमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रं ते पाजो नुन्वा रुरुध्रे वृशी वशं नयस एकज् त्वम् | 3 | एको बहूनामीस मन्यवीळितो विशंविशं युधये सं शिशाधि अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं द्युमन्तुं घोषं विज्यायं कृण्महे || 4 || विजेषकदिन्द्रेइवानवब्रवो३स्माकं मन्यो अधिपा भेवेह प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आब्भूर्थ | 5 | आभूत्या सहजा वेज्र सायक सहीं बिभर्ष्यभिभूत उत्तरम् क्रत्वो नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि | 6 | संसृष्टं धनेमुभयं समाकृतम्स्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मृन्युः भियं दर्धाना हृदयेषु शत्रेवः पराजितासो अप नि लेयन्ताम् | 7 |

<u>(7)</u> ऋषिः (47) **85** (म.10, अनु.7)

ऋषिः सावित्री सूर्या छन्दः अनुष्टुप् 1-13,15-17,22,25,28-33,35,38-42,45-47, त्रिष्टुप् 14,19-21,23-24,26,36-37,44 जगती 18,27,43, उरोबृहती 34 देवता सोमः 1-5, सूर्याविवाहः 6-16, देवाः 17, सोमार्को 18 चन्द्रमाः 19, नृणां विवाहमन्त्राः आशीःप्रायाः 20-28, वधूवासः संस्पर्शनिन्दा 29-30, दम्पत्योर्यक्ष्मनाशनं 31, सूर्या सावित्री 32-47

| स्त्येनोत्तिभिता भूमिः सूर्येणोत्तिभिता द्यौः      | 1         |
|----------------------------------------------------|-----------|
| ऋतेनोद्दित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः      | 1         |
| सोमेनादित्या बुलिनुः सोमेन पृथिवी मुही             | 1         |
| अथो नक्षेत्राणामेषामुपस्थे सोम् आहितः              | 2         |
| सोमं मन्यते पप्वान् यत्संपिंषन्त्योषिधम्           | 1         |
| सोमुं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्राति कश्चन       | 3         |
| आच्छद्विधानैर्गुपितो बार्हतैः सोम रक्षितः          | 1         |
| ग्रव्णामिच्छृण्वन् तिष्ठस्रि न ते अश्राति पार्थिवः | 4         |
| यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत् आ प्यायसे पुनः          | 1         |
| वायुः सोमस्य रक्षिता समीनां मास् आकृतिः            | 5         |
| रैभ्यासीदनुदेयी नाराश्ंसी न्योचेनी                 | 1         |
| सूर्याया भुद्रमिद्वासो गार्थयैति परिष्कृतम्        | 6         |
| -<br>चित्तिरा उपुबर्हणुं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्        | 1         |
| द्यौर्भूमिः कोशे आसीद्यदयीत्सूर्या पतिम्           | 7         |
| स्तोमा आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्दे ओप्शः           | 1         |
| सूर्याया अश्विना व्राग्निरासीत्पुरोग्वः            | 8         |
| सोमो वधूयुरेभवदुश्विनस्तामुभा वरा                  | 1         |
| सूर्यां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सवितादेदात्         | 9         |
| मनो अस्या अने आसीद् द्यौरोसीदुत च्छ्दिः            | 1         |
| शुक्रावेनुङ्गाहीवास्तां यदयोत्सूर्या गृहम्         | 10        |
|                                                    | गन्भश्रमन |

मृत्वस्यामाभ्याम्भिहित्तौ गावौ ते साम्नावितः। श्रोत्रं ते चुक्रे अस्तां द्वि पन्थिश्चराच्रः॥ 11 ॥ शुची ते चुक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । अनौ मन्स्मयं सूर्यारोहत्प्रयती पितम् ॥ 12 ॥ सूर्यायो वहतुः प्रागोत्सिवृता यम्वासृजत् । अधास्र हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युद्याते ॥ 13 ॥ यदिश्वना पृच्छमानावयातं त्रिच्क्रेण वहतुं सूर्यायाः ॥ 14 ॥ यदयातं शुभस्पती वरे्यं सूर्यामुपे । क्षेकं चुक्रं वामासीत्के देष्ट्रायं तस्थथुः ॥ 15 ॥ द्वे ते चुक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । अथैकं चुक्रं यद्गुहा तद्ब्यातय् इद्विदुः ॥ 16 ॥ सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय् वरुणाय च । ये भृतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः॥ 17 ॥ पूर्वाप्रं चरतो माययैतौ शिश्रू क्रीळेन्तौ परि यातो अध्वरम्

| विश्वन्यन्यो भुवनाभिचष्टं ऋतूँरन्यो विदर्धज्ञायते पुनः                                       |          | 18        | $\ $ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| नवोनवो भवति जार्यमानोऽह्नां केतुरुषसमित्यग्रम्                                               |          |           | 1    |
| भागं देवेभ्यो वि देधात्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरते दीर्घमार्युः                                 |          | 19        |      |
| सुकिंशुकं शल्मिलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुच्क्रम्                                    |          |           |      |
| आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहुतुं कृणुष्व                                        |          | 20        |      |
| उद्रीर्घ्वातः पतिवती ह्येर्घा विश्वावसुं नर्मसा गीर्भिरीळे                                   |          |           |      |
| अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्ये विद्धि                                     |          | 21        |      |
| उद्गेर्ष्वातो विश्वावसो नर्मसेळामहे त्वा । अन्यामिच्छ प्रफुर्व्यं सं जायां पत्यी सृज         |          | 22        |      |
| अनृक्षरा ऋजवेः सन्तु पन्था येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम्                                     |          |           |      |
| समर्यमा सं भगो नो निनीयात्सं जस्पित्यं सुयममस्तु देवाः                                       |          | 23        |      |
| प्र त्वां मुञ्जाम् वर्रुणस्य पाशाद्येन् त्वाबिधात्सिविता सुशेवीः                             |          |           | l    |
| ऋतस्य योनौ सुकृतस्ये लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्यो दधामि                                        |          | 24        |      |
| प्रेतो मुञ्चाम् नामृतः सुबद्धाम्मृतस्करम् । यथे्यमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुभगासित            |          | 25        |      |
| पूषा त्वेतो नेयतु हस्तुगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां रथेन                                      |          |           |      |
| गृहान् गेच्छ गृहपेत्नी यथासो वृशिनी त्वं विदयमा वेदासि                                       |          | 26        |      |
| इह प्रियं प्रजयो ते समृध्यताम्स्मिन् गृहे गाहीपत्याय जागृहि                                  |          |           |      |
| एना पत्यो तुन्वंर्ं सं सृजस्वाधा जिब्री विदयमा वेदाथः                                        |          | 27        |      |
| नीलुलोहितं भविति कृत्यासिक्तर्यज्यते । एधन्ते अस्या ज्ञातयः पितर्बन्धेषु बध्यते              |          | 28        |      |
| परो देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भेजा वस् । कृत्यैषा पद्वतीं भूत्व्या जाया विशते पतिम्        | <u> </u> | 29        |      |
| अश्रीरा तुनूर्भविति रुशती पापयामुया । पितुर्यद्वध्वोर् वाससा स्वमङ्गमिधित्सते                |          | 30        |      |
| ये वृध्वेश्चन्द्रं वेहुतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । पुनुस्तान् युज्ञियो देवा नयन्तु यत् आगेताः | :        | 31        |      |
| मा विदन् परिपुन्थिनो य आसीदेन्ति दंपेती। सुगेभिर्दुर्गमतीतामपे द्रान्त्वरातयः                |          | 32        |      |
| सुमुङ्गलीरियं वधूरिमां सुमेत् पश्येत । सौभीग्यमस्यै दुत्त्वायाथास्तुं वि परेतन               |          | 33        |      |
| तृष्टमेतत्करुकमेतर्पाष्ठविद्विषवृन्नैतदत्तवे । सूर्यां यो ब्रह्मा विद्यात्स इद्वार्थूयमर्हति |          | 34        |      |
| आशर्सनं विशर्सन्मथो अधिविकर्तनम्। सूर्यायोः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धित              |          | 35        |      |
| गृभ्णामि ते सौभगुत्वाय हस्तुं मया पत्यो जुरदिष्ट्रियथासः                                     |          |           |      |
| भगो अर्यमा संविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुर्गार्हंपत्याय देवाः                                   |          | 36        |      |
| तां पूषिच्छ्वतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याई वर्पन्ति                                        |          |           |      |
| या ने ऊरू उंशती विश्रयति यस्यीमुशन्तः प्रहरीम् शेपेम्                                        |          | <b>37</b> |      |
| तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्यां वहतुनां सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयां सह             |          | 38        |      |
| पुनः पत्नीमृग्निरेदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीविति शरदेः शतम्               |          |           |      |
| सोमीः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद् उत्तरः। तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्युजाः       | II       | 40        | II   |

| सोमो ददद्गन्ध्वाय गन्ध्वा देदद्ग्रये । रुघिं च पुत्राँश्चादादुग्निर्मह्यमथो इमाम्              | 41   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्रुतम् । क्रीळेन्तौ पुत्रैर्नपृभिर्मोर्दमान्रौ स्वे गृहे | 42   |
| आ नीः प्रजां जेनयतु प्रजापितराजरसाय समेनक्त्वर्यमा                                             | I    |
| अर्दुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश् शं नौ भव द्विपदे शं चतुष्पदे                                      | 43   |
| अघौरचक्षुरपितिघ्र्येधि शि्वा पुशुभ्यः सुमर्नाः सुवर्चाः                                        | I    |
| वीर्सूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे                                            | 44   |
| इमां त्विमिन्द्र मीङ्गः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि         | 45   |
| समाज्ञी श्वरीरे भव समाज्ञी श्वश्र्वां भव । नर्नान्दिर समाज्ञी भव समाज्ञी अ                     |      |
| समेञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदेयानि नौ। सं मतिरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ          | 1 47 |
| । इति अष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।                                                      |      |
|                                                                                                |      |

 (23)
 86
 (म.10, उ

 ऋषिः इन्द्रः 1,8,11-12,14,19-22, इन्द्राणी 2-6,9-10,15-18, वृषाकपिः ऐन्द्रः 7,13,23

| छन्दः पङ्किः                                                                                                                                                                                    | देवता इन्द्रः |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| वि हि सोतोरसृक्षत् नेन्द्रं देवमेमंसत। यत्रामेदद्वृषाकेपिर्यः पुष्टेषु मत्सेखा विश्वेरमादिन्द्र उ<br>परा हीन्द्र धावेसि वृषाकेपेरित व्यथिः। नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमेपीतये विश्वेरमादिन्द्र |               |
| किम्यं त्वां वृषाकेपिश्चकार् हरितो मृगः                                                                                                                                                         |               |
| यस्मी इर्स्यसीदु न्वर्थ्यो वी पुष्ट्रिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 3 ।                                                                                                                      |               |
| यिममं त्वं वृषाकेपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षि                                                                                                                                                       | 1             |
| श्वा न्वस्य जम्भिष्दिप् कर्णे वराह्युर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                  | 4             |
| प्रिया तुष्टानि मे कुपिर्व्यक्ता व्यदूदुषत्                                                                                                                                                     |               |
| शिरो न्वस्य राविष्ं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                | 5             |
| न मत्स्त्री सुभारततेरा न सुयाश्रीतरा भुवत्                                                                                                                                                      | 1             |
| न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                    | 6             |
| उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भीविष्यति                                                                                                                                                            |               |
| भुसन्में अम्बु सिक्थे में शिरों में वीव हृष्यित् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                        | 7             |
| किं सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाघने।किं शूरपित न्स्त्वमुभ्यमीषि वृषाकेपिं विश्वस्मादिन्द्र                                                                                                  | उत्तरः ॥ 🛭 🖠  |
| अवीरमिव माम्यं शरारुर्भि मेन्यते।उताहमेस्मि वीरिणीन्द्रेपत्नी म्रुत्सेखा विश्वेस्मादिन्द्र व                                                                                                    | उत्तरः ॥ 9 ॥  |
| स <u>ंहो</u> त्रं स्मे पुरा ना <u>री</u> समेनं वार्व गच्छति                                                                                                                                     | 1             |
| वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रेपत्नी महीयते विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                    | 10            |
| इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगोम्हमेश्रवम्                                                                                                                                                           | 1             |
| नुर्ह्यस्या अपुरं चुन जुरसा मरेते पितुर्विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                | 11            |
| नाहमिन्द्राणि रारण् सख्युर्वृषाकपेर्ऋते                                                                                                                                                         |               |
| यस्येदमप्यं हुविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                  | 12            |
| वृषांकपायि रेविति सुपुत्र आँदु सुस्रुषे                                                                                                                                                         | 1             |
| घसत्त इन्द्रं उक्षणः प्रियं कोचित्कुरं हुविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                            | 13            |
| उुक्ष्णो हि मेु पर्श्चदश साकं पर्चन्ति विंशृतिम्                                                                                                                                                | 1             |
| उताहमेद्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वेरमादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                  | 14            |
| वृष्भो न तिग्मर्शृङ्गोऽन्तर्यूथेषु रोरुवत्                                                                                                                                                      | 1             |
| मुन्थस्त इन्द्र शं हुदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                             | 15            |
| न सेशे यस्य रम्बेतेऽन्तुरा सुक्थ्या३ं कर्पृत्                                                                                                                                                   |               |
| सेदीशे यस्य रोमुशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                                   | 16            |
| न सेशे यस्य रोम्शं निषेदुषो विजृम्भते                                                                                                                                                           |               |
| सेदीशे यस्य रम्बेतेऽन्तरा सुक्थ्यार्च कपृद्धिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः                                                                                                                              | 17            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                           | H #/ H        |

| अयमिन्द्र वृषाकेपिः परेस्वन्तं ह       | हृतं विदत्                                  |                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान           | <u>।</u> आचितुं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः     | 18                               |
| अयमेमि विचाकशद्विचिन्वन् द             | तस्मार्यम्                                  | I                                |
| पिबोमि पाकुसुत्वेनोऽभि धीरम            | ाचाकश्ं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः             | 19                               |
| धन्वं च यत्कृन्तत्रं च कति स्वि        | वृत्ता वि योजेना                            |                                  |
| नेदीयसो वृषाकुपेऽस्तुमेहि गृहाँ        | ां उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः               | 20                               |
| पुन्रेहि वृषाकपे सुविता केल्पयाव       | त्रहै।य एष स्विप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुन्वि  | त्रिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 21 ॥ |
| यदुर्दञ्चो वृषाकपे गृहिम्नन्द्राजगन्तन | न।क्रथ्रस्य पुल्वघो मृगः कर्मगञ्जन्योपेनो १ | विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ 22 ॥    |
| पर्शुर्ह नाम मानुवी साकं संसूव         | त्र विंश्वतिम्                              |                                  |
| भुद्रं भेलु त्यस्यो अभूद्यस्यो उव      | दरमामयद्विश्वरमादिन्द्र उत्तरः              | 23                               |
| (25)                                   | 87                                          | (म. <b>10</b> , अनु. <b>7</b> )  |
| ऋषिः पायुः भारद्वाजः                   | छन्दः त्रिष्टुप् 1-21, अनुष्टुप् 22-25      | देवता रक्षोहा अग्निः             |

रुक्षोहणं वाजिनमा जिघमि मित्रं प्रथिष्टुमुपे यामि शर्म शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पति नक्तम् ॥ 1 ॥ अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः आ जि्ह्वया मूरेदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृक्त्व्यपि धत्स्वासन् | 2 | उभोभयावित्रुपं धेहि दंष्ट्रां हिंस्रः शिशानोऽवंरं परं च उतान्तरिक्षे परि याहि राजुञ्जम्भैः सं धेह्यभि योतुधानीन् | 3 | युज्ञैरिषूः सुंनममानो अग्ने वाचा शुल्याँ अशनिभिर्दिहानः ताभिर्विध्य हदये यातुधानीन् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्ध्येषाम् || 4 || अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिहरंसा हन्त्वेनम् प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रेविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम् | 5 | यत्रेदानीं पश्येसि जातवेदस्तिष्ठेन्तमग्न उत वा चरेन्तम् यद्वान्तरिक्षे पृथिभिः पतन्तुं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः | 6 | उतालेब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभानादृष्टिभिर्यातुधानीत् अग्रे पूर्वो नि जिह् शोशुचान आमादः क्ष्विङ्कास्तर्मदन्त्वेनीः | 7 | इह प्र ब्रूहि यत्मः सो अग्ने यो योतुधानो य इदं कृणोित तमा रंभस्व स्मिधां यविष्ठ नृचक्षंस् अक्षुषे रन्धयैनम् | 8 | तीक्ष्णेनिये चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णेय प्रचेतः हिंस्रं रक्षांस्यभि शोश्चानं मा त्वां दभन्यातुधानां नृचक्षः || 9 || नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्री तस्याग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च | 10 |

|                | त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति                                | 1                         |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                | तमुर्चिषा स्फूर्जयेञ्जातवेदः समुक्षमेनं गृण्ते नि वृङ्धि                               | 11                        |          |
|                | तदेग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शिफारुजं येन पश्यसि यातुधान                             | म् ।                      |          |
|                | अथुर्ववज्रयोतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तम्चितं न्योष                                    | 12                        |          |
|                | यदेग्ने अद्य मिथुना शपताे यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः                                  | I                         |          |
|                | मुन्योर्मनेसः शर्व्यार्चे जायते या तया विध्य हृदेये यातुधान                            | न <del>ा</del> न् ॥ 13 ॥  |          |
|                | परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि                                   | 1                         |          |
|                | परार्चिषा मूरेदेवाञ्छृणीहि परासुतृपो अभि शोशुंचानः                                     | 14                        |          |
|                | पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः                               | I                         |          |
|                | वाचास्तेनं शर्रव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुध                            | ान <mark>ः</mark> ॥ 15 ॥  |          |
|                | यः पौरुषेयेण क्रविषां समुङ्के यो अश्व्येन पुशुनां यातुधानः                             |                           |          |
|                | यो अघ्टयाया भरति क्षीरमंग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च                               | 16                        |          |
|                | संवृत्सरीणं पर्य उस्त्रयायास्तस्य माशीचातुधाना नृचक्षः                                 | 1                         |          |
|                | पीयूषेमग्ने यत्मस्तितृप्सात्तं प्रत्यञ्चम्चिषां विध्य मर्मीन्                          | 17                        |          |
|                | विषं गवां यातुधानाः पिबन्त्वा वृश्यन्तामदितये दुरेवाः                                  | 1                         |          |
|                | परैनान् देवः संविता देदातु परो भागमोषेधीनां जयन्ताम्                                   | 18                        |          |
|                | स्नादेग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतेनासु जिग्युः                            | 1                         |          |
|                | अनु दह सुहमूरान् कृव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत् दैव्यायाः                               | 19                        |          |
| त्वं नो        | अग्ने अधरादुर्दक्तात्त्वं पृश्चादुत रेक्षा पुरस्तीत्                                   |                           |          |
|                | ते अजरसिस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु                                                |                           | 20       |
|                | स्तोदध्रादुर्दक्तात्कृविः काव्येनु परि पाहि राजन्                                      |                           |          |
| सखे सर         | ब्रीयमुजरों जरिुम्णेऽग्ने मर्तां अमर्त्युस्त्वं नीः                                    |                           | 21       |
| परि त्वा       | ग्ने पुरं वृयं विप्रं सहस्य धीमहि । धृषद्वर्णं द्विवेदिवे <u>ह</u> न्तारं <sup>प</sup> | भङ्गरावेताम्              | 22       |
| विषेण १        | नङ्गरावेतुः प्रति ष्म रुक्षसो दह । अग्ने ति्ग्मेन शोचिषा तपुर                          | प्राभि <u>र्ऋ</u> ष्टिभिः | 23       |
| प्रत्यंग्ने वि | पथुना देह यातुधाना कि <u>मी</u> दिना । सं त्वा शिशामि जागृह्यदे                        | र्ब्धं विप्रु मन्मीभः     | 24       |
|                | रेस्मा हरेः शृणीहि विश्वतः प्रति । यातुधानस्य रक्षसो बलुं                              |                           | 25       |
| (19)           | 88                                                                                     |                           | , अनु.7) |
| ऋषिः म्        | र्धन्वान् आङ्गिरसः, वामदेव्यः वा छन्दः त्रिष्टुप् दे                                   | वता सूर्यः वैश्वानरः अ    |          |
| \ <u></u>      | हुविष्पान्तमुजरं स्वुर्विदि दिविस्पृश्याहुतुं जुष्टमुग्नौ                              | ı                         |          |
|                | तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथन्त                                      |                           |          |
|                | •                                                                                      | 1                         |          |
|                | गीर्णं भुवेनं तम्सापेगूळ्हमाविः स्वरभवज्ञाते अग्नौ                                     | n n                       |          |
|                | तस्य देवाः पृथिवी द्यौरुतापोऽरणयुत्रोषधीः सुख्ये अस्य                                  | 2                         |          |
|                | देवेभिर्न्विषितो यज्ञियेभिर्ग्नि स्तोषाण्यजरं बृहन्तम्                                 |                           |          |
|                |                                                                                        |                           |          |

| यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामतितान रोदेसी अन्तरिक्षम्          | 3  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| यो होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणानाः        | 1  |
| स पेत्त्रीत्वरं स्था जगुद्यच्छ्वात्रमृग्निर्रकृणोज्ज्ञातवेदाः  | 4  |
| यज्जीतवेदो भुवीनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने स्रह रोचिनेनी         | 1  |
| तं त्विहिम मृतिभिर्गीर्भिरुक्थैः स युज्ञियौ अभवो रोदस्प्रिपाः  | 5  |
| मूर्धा भुवो भेवति नक्तमिप्रिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्    | l  |
| -<br>मायामू तु युज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरित प्रजानन्      | 6  |
| <u> </u>                                                       | 1  |
| तस्मित्रुग्नौ सूक्तवाकेने देवा हुविर्विश्व आर्जुहवुस्तनूपाः    | 7  |
| सूक्तवाकं प्रेथममादिदुग्निमादिद्धविर्रजनयन्त देवाः             | 1  |
| स एषां युज्ञो अभवत्तनूपास्तं द्यौर्वेदु तं पृथि्वी तमार्पः     | 8  |
| यं देवासोऽजनयन्ताग्निं यस्मिन्नाजुहवुर्भुवनानि विश्वी          | 1  |
| सो अर्चिषा पृथिवीं द्यामुतेमामृजूयमानो अतपन्महित्वा            | 9  |
| स्तोमेन हि दिवि देवासों अग्निमजीजनुञ्छिक्तभी रोदिसुप्राम्      | 1  |
| तमू अकृण्वन्त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचित विश्वरूपाः             | 10 |
| युदेदेनमदेधुर्युज्ञियासो द्विव देवाः सूर्यीमादितेयम्           | 1  |
| युदा चरिष्णू मिथुनावभूतामादित्प्रापेश्यन्भुवनानि विश्वा        | 11 |
| विश्वरमा अप्रिं भुवनाय देवा वैश्वानुरं केतुमह्नामकृण्वन्       | 1  |
| आ यस्तुतानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्               | 12 |
| वैश्वान्रं कुवयो युज्ञियासोऽग्निं देवा अजनयन्नजुर्यम्          | 1  |
| नक्षेत्रं प्रत्नमिनच्चिर्षणु युक्षस्याध्येक्षं तिवृषं बृहन्तम् | 13 |
| वैश्वान्रं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रैरुग्निं कविमच्छी वदामः     | 1  |
| यो मेहिम्रा पेरिबुभूवोर्वी उतावस्तीदुत देवः पुरस्तीत्          | 14 |
| द्वे स्रुती अशृणवं पितृणाम्हं देवानामुत मर्त्यानाम्            | 1  |
| ताभ्योमिदं विश्वमेजुत्समेति यदेन्तुरा पितरं मातरं च            | 15 |
| द्वे सम्पीची बिभृत्श्चरेन्तं शीर्ष्तो जातं मनेसा विमृष्टम्     | 1  |
| स प्रत्यङ् विश्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन् तुरणिुर्भाजेमानः    | 16 |
| यत्रा वदेते अवरः परेश्च यज्ञन्योः कत्रो नौ वि वेद              |    |
| आ शेकुरित्सेधमादं सर्खायो नक्षेन्त युज्ञं क इदं वि वोचित्      | 17 |
| कत्युग्रयुः कित् सूर्यासुः कत्युषासुः कत्यु स्विदार्पः         |    |
| नोपुस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्         | 18 |
| <del>-</del>                                                   |    |

| यावन्मात्रमुषस्रो न प्रर्त | किं सुपुर्ण्योर्३ वसते मातरिश्वः |               |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| तार्वदधात्युपे युज्ञमायन   | ए ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदेन्    | 19            |
| (18)                       | 89                               | (म.10, अनु.7) |
| ऋषिः रेणुः वैश्वामित्रः    | छन्दः त्रिष्टुप्                 | देवता इन्द्रः |

इन्द्रं स्तवा नृतमं यस्यं मह्ना विबबाधे रोचना वि ज्मो अन्तान् आ यः पुप्रौ चेर्षणीधृद्वरोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो मेहित्वा  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चुक्रा अतिष्ठन्तमपुस्यं१् न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान || 2 || समानमस्मा अनेपावृदर्च क्ष्मया दिवो असम् ब्रह्म नव्यम् वि यः पृष्ठेव जिनमान्युर्य इन्द्रिश्चिकाय न सखीयमीषे | 3 | इन्द्रीय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरेयं सगेरस्य बुधात् यो अक्षेणेव चुक्रिया शचीभिर्विष्वेक्तस्तम्भे पृथिवीमुत द्याम् || 4 || आपन्तिमन्युस्तृपलेप्रभर्मा धुनिः शिमीवाञ्छर्रमाँ ऋजीषी सोमो विश्वन्यत्सा वननि नार्वागिन्द्रं प्रतिमाननि देभुः | 5 | न यस्य द्यावीपृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाद्रीयः सोमी अक्षाः यदेस्य मुन्युरिधनीयमोनः शृणाति वीळु रुजति स्थिराणि | 6 | ज्घानं वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज् पुरो अरेदन्न सिन्धून् बिभेदे गिरिं नविमन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणत स्वयुग्भिः | 7 | त्वं ह त्यर्रण्या ईन्द्र धीरोऽसिर्न पर्वं वृजिना शृणासि प्र ये मित्रस्य वर्रुणस्य धाम युजं न जना मिनन्ति मित्रम्  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ प्र ये मित्रं प्रार्यमणं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वर्रुणं मिनन्ति न्यर्भित्रेषु व्धिमिन्द्र तुम्रं वृष्न् वृषीणमरुषं शिशीहि || 9 || इन्द्रों दिव इन्द्रं ईशे पृथिव्या इन्द्रों अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् इन्द्रों वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रीः | 10 | प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो अहेभ्यः प्रान्तरिक्षात्प्र सेमुद्रस्ये धासेः प्र वार्तस्य प्रथेसुः प्र ज्मो अन्तात्प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यः | 11 | प्र शोशुंचत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः अश्मेव विध्य दिव आ सृजानस्तपिष्ठेन हेषसा द्रोघीमत्रान् | 12 | अन्वहु मासा अन्विद्वनान्यन्वोषेधीरन् पर्वतासः अन्विन्द्रं रोदसी वावशाने अन्वापी अजिहत् जायमानम् | 13 | किंह स्वित्सा ते इन्द्र चेत्यासदघस्य यद्भिनदो रक्ष एषेत् मित्रुकुवो यच्छसेने न गार्वः पृथिव्या आपृगेमुया शयेन्ते | 14 ||

| श्तुयन्तो अभि ये नस्तत्स्रे मिंह व्रार्थन्त ओगुणास इन्द्र    |    |  |
|--------------------------------------------------------------|----|--|
| अन्धेनामित्रास्तमेसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तवस्ताँ अभि ष्युः | 15 |  |
| पुरूणि हि त्वा सर्वना जनीनां ब्रह्मणि मन्देन् गृणतामृषीणाम्  |    |  |
| इमामाघोषुत्रवेसा सहूतिं तिरो विश्वाँ अर्चतो याह्यर्वाङ्      | 16 |  |
| एवा ते व्यमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्यामे सुमतीनां नवीनाम्       |    |  |
| विद्याम् वस्तोरवंसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत तं इन्द्र नूनम्  | 17 |  |
| शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ           |    |  |
| शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्  | 18 |  |
|                                                              |    |  |

 (16)
 90
 (म.10, अनु.7)

 ऋषिः नारायणः
 छन्दः अनुष्टुप् 1-15, त्रिष्टुप् 16
 देवता पुरुषः

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशाङ्गलम् | 1 | पुरुष एवेदं सर्वं यद्भृतं यञ्च भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानाे यदन्नेनाति्रोहिति | 2 | एतार्वानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूर्रुषः । पादौऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपार्दस्यामृतं दिवि | 3 | त्रिपादूर्ध्व उद्दैत्पुरुषः पादौऽस्येहाभेवृत् पुनेः। ततो विष्वुङ् व्यंक्रामत्साशनानश्ने अभि | 4 | तस्मोद्धिराळेजायत विराजो अधि पूर्रेषः । स जातो अत्येरिच्यत पृश्चाद्भूमिमथी पुरः | 5 | यत्पुरुषेण हुविषा देवा युज्ञमतेन्वत । वुसुन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शुरद्धविः | 6 | तं युज्ञं बुर्हिषि प्रौक्ष्नन् पुरुषं जातमग्रतः । तेने देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये | 7 | तस्मीद्यज्ञात् सर्वेहुतः संभृतं पृषदाज्यम् । पृशून् ताँश्रेक्रे वायव्यीनारुण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मोद्यज्ञात् सर्वहुत् ऋचः सामोनि जिज्ञरे । छन्दांसि जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मोदजायत तस्मादश्वा अजायन्त् ये के चौभ्यादेतः। गावौ ह जिज्ञरे तस्मात् तस्मिज्जाता अजावयः॥ 10 ॥ यत्पुर्रुषं व्यदेधुः कित्धा व्यकल्पयन्। मुखं किर्मस्य कौ बाहू का ऊरू पादी उच्येते ब्राह्मणो'ऽस्य मुर्खमासीद्वाह् राजन्यः कृतः । कुरू तर्दस्य यद्वैश्यः पुद्धां शूद्रो अजायत॥ 12 ॥ चन्द्रमा मनेसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन्द्रेश्चाग्निश्चे प्राणाद्वायुरंजायत | 13 || नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पुद्धां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अंकल्पयन् | 14 || स्प्तास्यांसन् परिधयस्त्रिः सप्त स्पिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तेन्वाना अबेधुन् पुरुषं पुशुम् | 15 | यज्ञेने यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसिन् ते हु नाकं महिमानः सचन्त् यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः | 16 |

ऋषिः अरुणः वैतहव्यः

छन्दः जगती 1-14, त्रिष्टुप् 15

देवता अग्निः

| सं जांगृविद्धर्जरेमाण इध्यते दमे दमूना इषयित्रिळस्पदे            |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| विश्वस्य होता हिविषो वरेण्यो विभुर्विभावा सुषखा सखीयते           | 1  |
| स दर्शतुश्रीरतिथिर्गृहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्कवीरिव            |    |
| जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश् आ क्षेति विश्योर् विशंविशम्        | 2  |
| सुदक्षो दक्षैः क्रतुंनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित् | 1  |
| वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुष्यंतः   | 3  |
| प्रजानन्नेग्ने तव योनिमृत्वियमिळीयास्पदे घृतवेन्तमासेदः          |    |
| आ ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येव रश्मयः                 | 4  |
| तव श्रियों वर्ष्यंस्येव विद्युतिश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतवः  |    |
| यदोषेधीर्भिसृष्ट्रो वर्नानि च् परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये       | 5  |
| तमोषेधीर्दिधरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः            |    |
| तमित्समानं वनिनेश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वही           | 6  |
| वातोपधूत इषितो वशाँ अनुं तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे            | 1  |
| आ ते यतन्ते रुथ्योर्३ यथा पृथुक्शर्धांस्यग्ने अजराणि धक्षेतः     | 7  |
| मेधाकारं विदर्थस्य प्रसाधनमृग्निं होत्तरं परिभूतमं मृतिम्        |    |
| तमिदभें हिविष्या समानिमत्तमिनमहे वृणते नान्यं त्वत्              | 8  |
| त्वामिदत्रे वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथीषु वेधसः               | 1  |
| यद्देवयन्तो दर्धति प्रयांसि ते हिवष्मन्तो मनेवो वृक्तबर्हिषः     | 9  |
| तवाग्ने होत्रं तर्व पोत्रमृत्वियं तर्व नेष्ट्रं त्वमुग्निहतायुतः |    |
| तर्व प्रशास्त्रं त्वर्मध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपितिश्च नो दमे   | 10 |
| यस्तुभ्यमग्ने अमृतीय मर्त्यीः समिधा दार्शदुत वो ह्विष्कृति       |    |
| तस्य होता भवस्य यासि दूत्यर्भुप ब्रूषे यजस्यध्वरीयसि             | 11 |
| इमा अस्मै मृतयो वाचो अस्मदाँ ऋचो गिरः सुष्टुतयः समेग्मत          |    |
| वसूयवो वसवे जातवेदसे वृद्धासु चिद्वर्धनो यासु चाकनेत्            | 12 |
| इमां प्रतायं सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयंमस्मा उश्ते शृणोतुं नः      |    |
| भूया अन्तरा हृद्यस्य निस्पृशे जायेव पत्ये उश्ती सुवासाः          | 13 |
| यस्मित्रश्वास ऋष्भास उक्षणो वृशा मेषा अवसृष्टास आहुताः           |    |
| कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हुदा मृतिं जनये चारुम्ग्रये             | 14 |
| अहिव्यग्ने हिविरास्ये ते सुचीव घृतं चम्वीव सोर्मः                | 1  |
| वाज्सिनं र्यिमस्मे सुवीरं प्रश्स्तं धेहि यशसं बृहन्तम्           | 15 |

ऋषिः शार्यातः मानवः छन्दः जगती देवता विश्वे देवाः

| युज्ञस्य वो रुथ्यं विश्पतिं विशां होतारमुक्तोरतिथिं विभावसुम्     |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| शोच्ञ्छुष्कासु हरिणीषु जर्भुरद्वृषा केतुर्यज्तो द्यामेशायत        | 1   |
| इममेञ्जस्पामुभये अकृण्वत धर्माणेमुग्निं विदर्थस्य सार्धनम्        | 1   |
| अक्तुं न युह्वमुषसीः पुरोहितं तनूनपीतमरुषस्ये निंसते              | 2   |
| बर्ळस्य नीथा वि पुणेश्च मन्महे वृया अस्य प्रहुता आसुरत्तवे        | 1   |
| युदा घोरासो अमृतुत्वमाशृतादिञ्जनस्य दैर्व्यस्य चर्किरन्           | 3   |
| ऋतस्य हि प्रसितिद्यौंरुरु व्यचो नमो मुद्यर्थरमितः पनीयसी          | 1   |
| इन्द्रों मित्रो वरुणुः सं चिकित्रिरेऽथो भर्गः सविता पूतर्दक्षसः   | 4   |
| प्र रुद्रेणं युयिनां यन्ति सिन्धेवस्तिरो मुहीमुरमेतिं दधन्विरे    | 1   |
| येभिः परिज्मा परियन्नुरु ज्रयो वि रोर्रुवज्ज्वठरे विश्वमुक्षते    | 5   |
| क्राणा रुद्रा मुरुतो विश्वकृष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीळयः     | 1   |
| तेभिश्चष्टे वर्रुणो मित्रो अर्युमेन्द्रो देवेभिरर्वशोभ्ररवीशः     | 6   |
| इन्द्रे भुजं शशमानासं आशत् सूरो दशींके वृषंणश्च पौंस्यें          | 1   |
| प्र ये न्वेस्यार्हणां ततिक्षरे युजुं वज्रं नृषदेनेषु कारवीः       | 7   |
| सूर्रिश्चदा हरितो अस्य रीरम्दिन्द्वादा कश्चिद्भयते तवीयसः         | 1   |
| भीमस्य वृष्णो जुठरादिभिश्वसो दिवेदिवे सहुरिः स्तुन्नबाधितः        | 8   |
| स्तोमं वो अद्य रुद्राय शिक्रसे क्षयद्वीराय नर्मसा दिदिष्टन        | 1   |
| येभिः शिवः स्ववाँ एवयाविभिर्दिवः सिषिक्ति स्वयंशा निकामिभः        | 9   |
| ते हि प्रजाया अभेरन्त वि श्रवो बृहस्पतिर्वृष्भः सोमेजामयः         | - 1 |
| युज्ञैरथर्वा प्रथमो वि धारयद्देवा दक्षैर्भृगेवः सं चिकित्रिरे     | 10  |
| ते हि द्यावीपृथिवी भूरिरेतसा नराशंस्श्रतुरङ्गो यमोऽदितिः          | 1   |
| देवस्त्वष्टां द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी मुरुतो विष्णुरर्हिरे   | 11  |
| उत स्य ने उशिजामुर्विया कविरहिः शृणोतु बुुध्र्यो३ं हवीमिनि        | 1   |
| सूर्यामासा विचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहुषी अस्य बोधतम्          | 12  |
| प्र नेः पूषा चरथं विश्वदेव्योऽपां नपदिवतु वायुरिष्टये             | 1   |
| आत्मानं वस्यो अभि वार्तमर्चत् तर्दश्विना सुहवा यार्मनि श्रुतम्    | 13  |
| विशामासामभेयानामधिक्षितं गोर्भिरु स्वयेशसं गृणीमसि                | 1   |
| ग्नाभिर्विश्वीभिरदितिमनुर्वणेमुक्तोर्युवनिं नृमणा अधा पतिम्       | 14  |
| रेभ्दत्रे जुनुषा पूर्वो अङ्गिरा ग्रावीण ऊर्ध्वा अभि चेक्षुरध्वरम् | 1   |
| येभिर्विहाया अभवद्विचक्षणः पार्थः सुमेकं स्वधितिर्वनेन्वति        | 15  |
|                                                                   |     |

5)

ऋषिः तान्वः पार्थ्यः छन्दः प्रस्तारपङ्किः 1,4-8,10,12,14, अनुष्टुप् 2-3,13, (अक्षरैः) पङ्किः 9, न्यङ्कुसारिणी 11, पुरस्ताद्वहती 15 देवता विश्वे देवाः

| मिह द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी युह्वी न रोदेसी सदं नः                                        | -         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| तेभिर्नः पात्ं सह्यस पुभिर्नः पातं शूषणि                                                      | 1         |
| युज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सपर्यति । यः सुम्नैदीर्घश्रुत्तम आविवासात्येनान्                | 2         |
| विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्मुहः । विश्वे हि विश्वमहस्रो विश्वे युज्ञेषु युज्ञियाः           | 3         |
| ते घा राजीनो अमृतस्य मुन्द्रा अर्युमा मित्रो वर्रुणः परिज्मा                                  |           |
| कद्रुद्रो नृणां स्तुतो मुरुतीः पूषणो भर्गः                                                    | 4         |
| उत नो नक्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सदेनाय सधन्यो ।सचा यत्साद्येषामहिर्बुध्नेषु बुध्र          | 寸:    5   |
| उत नो देवावृश्विना शुभस्पती धामीभर्मित्रावरुणा उरुष्यताम्                                     |           |
| मुहः स राय एष्तेऽति धन्वेव दुरिता                                                             | 6         |
| उत नो रुद्रा चिन्मृळताम्श्विना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगः                                     |           |
| ऋभुर्वाजं ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेदसः                                                         | 7         |
| ऋभुर्ऋभुक्षा ऋभुर्विध्तो मद आ ते हरी जूजुवानस्य वाजिना                                        |           |
| दुष्टरं यस्य साम चिद्दर्धग्युज्ञो न मानुषः                                                    | 8         |
| -<br>कृधी नो अह्नयो देव सवितः स च स्तुषे मुघोनाम्                                             |           |
| -<br>सुहो नु इन्द्रो वह्निभिन्र्येषां चर्षणीनां चुक्रं रुश्मिं न योयुवे                       | 9         |
| ऐषुं द्यावापृथिवी धातं म्हद्स्मे वीरेषुं विश्वचर्षणि श्रवः                                    |           |
| पृक्षं वार्जस्य सातये पृक्षं रायोत तुर्वणे                                                    | 10        |
| _<br>एतं शंसीमन्द्रास्म्युष्टं कूचित्सन्तं सहसावन्नभिष्टेये सर्दा पाह्यभिष्टेये               |           |
| मेदतां वेदता वसो                                                                              | 11        |
| एतं मे स्तोमं तुना न सूर्ये द्युतद्यामानं वावृधन्त नृणाम्                                     |           |
| स्वनेनं नाश्यं तष्टेवानेपच्युतम्                                                              | 12        |
| वावर्त येषां राया युक्तेषां हिरण्ययी । नेमधिता न पौंस्या वृथेव विष्टान्तां                    | 13        |
| प्र तदुःशीमे पृथेवाने वेने प्र रामे वौचमसुरे मुघर्वत्सु                                       |           |
| ये युक्त्वाय् पञ्च शतास्मयु प्था विश्राव्येषाम्                                               | 14        |
| अधीन्वत्रं सप्ततिं चे सप्त चे।सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः | 15        |
| <u>(14)</u> 94 (म.10                                                                          | 0, अनु.8) |
| ऋषिः अर्बुदः काद्रवेयः सर्पः छन्दः जगती 1-4,6,8-13, त्रिष्टुप् 5,7,14 देवता                   | ग्रावाणः  |

प्रैते वेदन्तु प्र व्ययं वेदाम् ग्राविभ्यो वाचं वदता वर्दद्धः । यद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भर्थेन्द्रीय सोमिनः ॥ 1 ॥

| एते वेदन्ति शृतवेत्सृहस्रवदुभि क्रेन्दन्ति हरितेभिरासभिः        | 1      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत | 2      |
| एते वेदन्त्यविदन्नुना मधु न्यूङ्खयन्ते अधि पुक्र आमिषि          | 1      |
| वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सत्स्ते सूर्भर्वा वृष्भाः प्रेमेराविषुः | 3      |
| बृहद्वेदन्ति मद्रिरेणे मुन्दिनेन्द्रं क्रोशेन्तोऽविदन्नना मधु   | 1      |
| संरभ्या धीराः स्वसृभिरनर्तिषुराघोषयन्तः पृथिवीमुपब्दिभिः        | 4      |
| सुपुर्णा वाचेमक्रतोपु द्यव्यखिरे कृष्णी इषिरा अनिर्तिषुः        | 1      |
| न्यर्थङ्गि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दिधरे सूर्यश्वितः    | 5      |
| उग्राईव प्रवहेन्तः समार्यमुः साकं युक्ता वृषेणो बिभ्रेतो धुरः   | 1      |
| यच्छुसन्तो जग्रसाना अरोविषुः शृण्व एषां प्रोथथो अर्वतामिव       | 6      |
| दशाविनिभ्यो दर्शकक्ष्येभ्यो दर्शयोक्त्रेभ्यो दर्शयोजनेभ्यः      | 1      |
| दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहेन्द्यः           | 7      |
| ते अद्रयो दर्शयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम्          | 1      |
| त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोंऽशोः पीयूषं प्रथमस्य भेजिरे           | 8      |
| ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसतेंऽशुं दुहन्तो अध्यसिते गवि        | 1      |
| तेभिर्दुग्धं पेपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो वर्धते प्रथते वृषायते | 9      |
| वृषां वो अंशुर्न किलां रिषाथुनेळावन्तुः सदुमित्स्थुनाशिताः      | 1      |
| रैवृत्येव महसा चार्रवः स्थन् यस्यं ग्रावाणो अर्जुषध्वमध्वरम्    | ∥ 10 ∥ |
| तृद्विला अतृदिलासो अद्रयोऽश्रम्णा अशृथिता अमृत्यवः              | 1      |
| अनातुरा अजराः स्थामीवष्णवः सुपीवसो अतृषिता अतृष्णजः             | 11     |
| ध्रुवा एव वेः पितरो युगेयुंगे क्षेमेकामासः सर्दसो न युंञ्जते    | 1      |
| अजुर्यासो हरिषाचो हरिद्रैव आ द्यां रवेण पृथिवीमेशुश्रवुः        | 12     |
| तिदर्द्वदुन्त्यद्रयो विमोचेने यामेन्रञ्जस्पाईव घेर्दुपब्दिभिः   | 1      |
| वर्पन्तो बीर्जिमव धान्याकृतः पृञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बर्प्सतः  | 13     |
| सुते अध्वरे अधि वार्चमक्रता क्रीळयो न मातरं तुदन्तः             | 1      |
| वि षू मुञ्जा सुषुवुषो मनीषां वि वर्तन्तामद्रयश्चायमानाः         | 14     |
| । इति अष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।                      |        |

(18) 95 (म.10, अनु.8)

ऋषिः ऐलः पुरूरवाः 1,3,6,8-10,12,14,17, ऊर्वशी 2,4-5,7,11,13,15-16,18 छन्दः त्रिष्टुप् देवता ऊर्वशी 1,3,6,8-10,12,14,17, पुरूरवाः 2,4-5,7,11,13,15-16,18

| हुये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु             |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयेस्कर्न् परेतरे चनाहेन्             |   | 1 |   |
| किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसमिग्रियेव                 |   |   |   |
| पुरूरवः पुन्रस्तं परेहि दुरापुना वातइवाहमस्मि                   |   | 2 |   |
| इषुर्न श्रिय ईषुधेरस्ना गोषाः शतसा न रंहिः                      |   |   |   |
| अवीरे क्रतौ वि देविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनेयः           |   | 3 |   |
| सा वसु दर्धती श्वशुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्              |   |   |   |
| अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्तं श्रिथिता वैत्सेन            |   | 4 |   |
| त्रिः स्म माह्नेः श्रथयो वैत्सेनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि        |   |   |   |
| पुरूरवोऽनुं ते केर्तमायं राजां मे वीर तन्वर्रस्तदासीः           |   | 5 |   |
| या सुजूर्णिः श्रेणिः सुम्नअपिर्हृदेचेक्षुर्न ग्रन्थिनी चर्ण्युः |   |   |   |
| ता अञ्जयोऽरुणयो न संस्रुः श्रिये गावो न धेनवोऽनवन्त             |   | 6 |   |
| समेस्मिञ्जायेमान आसत् ग्ना उतेमेवर्धन्नद्यर्थः स्वर्गूर्ताः     |   |   |   |
| म्हे यत्त्वी पुरूरवो रणायावेर्धयन् दस्युहत्यीय देवाः            |   | 7 |   |
| सचा यदीसु जहेतीष्वत्कममीनुषीषु मानुषो निषेवे                    |   |   |   |
| अपे स्म् मत्त्ररसेन्ती न भुज्युस्ता अंत्रसन्नथ्स्पृशो नाश्वाः   |   | 8 |   |
| यदीसु मर्तो अमृतीसु निस्पृक्सं क्षोणीभिः क्रतुभिनं पृङ्के       |   |   |   |
| ता आतयो न तन्वीः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीळयो दन्देशानाः       |   | 9 |   |
| विद्युन्न या पर्तन्ती दविद्योद्धरेन्ती में अप्या काम्यानि       |   |   | 1 |
| जिनेष्टो अपो नर्युः सुजीतुः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमार्युः         | 1 | 0 |   |
| जुज्ञिष इत्था गोपीर्थ्याय हि दुधाथ तत्पुरूरवो मु ओर्जः          |   |   |   |
| अशांसं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्न म् आशृंणोः किम्भुग्वंदासि       | 1 |   |   |
| कुदा सूनुः पितरं जात ईच्छाच्चक्रन्नाश्च वर्तयद्विजानन्          |   |   |   |
| को दंपती समेनसा वि यूयोदध यद्रग्निः श्वश्रीरेषु दीर्दयत्        | 1 | 2 |   |
| प्रति ब्रवाणि वृर्तयेते अश्रु चुक्रन्न क्रेन्ददुाध्ये शि्वायै   |   |   |   |
| प्र तत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परे्ह्यस्तं नुहि मूर् मार्पः        | 1 | 3 |   |
| सुदेवो अद्य प्रपतेदनीवृत्परावतं परमां गन्तवा उ                  |   |   |   |
| अधा शयीत् निर्ऋतेरुपस्थेऽधैनं वृकां रभुसासों अद्युः             | 1 | 4 |   |
|                                                                 |   |   |   |

| पुरूरवो मा मृेथा मा प्र पेप्तो मा त्वा वृकांसो अशिवास उ क्षन्            | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| न वै स्त्रैणीनि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता                   | 15 |
| यद्विरूपाचेरं मर्त्येष्ववेसं रात्रीः शुरदुश्चतेस्रः                      | 1  |
| घृतस्य स्तोकं स्कृदह्नं आश्चां तादेवेदं तातृपाणा चेरामि                  | 16 |
| _<br>अन्त <u>ुरिक्ष</u> प्रां रजेसो विमानीमुपे शिक्षाम्युर्वर्शी वसिष्ठः | 1  |
| उपे त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्नि वर्तस्व हर्दयं तप्यते मे              | 17 |
| इति त्वा देवा इम आहुरैळ यथेमेतद्भविस मृत्युबेन्धुः                       | 1  |
| प्रजा ते देवान् हृविषां यजाति स्वृर्ग उ त्वमिपं मादयासे                  | 18 |

(13) 96 (म.10, अनु.8)

ऋषिः बरुः आङ्गिरसः, सर्वहरिः ऐन्द्रः वा छन्दः जगती 1-11, त्रिष्टुप् 12-13 देवता हरिः

प्र ते मुहे विदर्थे शंसिष्ं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्युतं मदेम् घृतं न यो हरिभिश्चारु सेचेत् आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिरः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ हिं हि योनिम्भि ये सुमस्वरन् हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सर्दः आ यं पृणन्ति हरिभिनं धेनव इन्द्रीय शूषं हरिवन्तमर्चत || 2 || सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिनिकामो हरिरा गर्भस्त्योः द्युम्नी सुशिप्राे हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे | 3 | दिवि न केतुरिध धायि हर्यतो विव्यचुद्वज्रो हरितो न रंह्या तुददिहं हरिशिप्रो य अयिसः सहस्रशोका अभवद्धरिभरः || 4 || त्वंत्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश् यज्वेभिः त्वं हर्यस्यि तव् विश्वमुक्थ्यर्मसामि राधौ हरिजात हर्यतम् | 5 | ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी पुरूण्यस्मै सर्वनानि हर्यत् इन्द्रीय सोमा हरेयो दधन्विरे | 6 | अरं कामाय हरेयो दधन्विरे स्थिराये हिन्वन् हरेयो हरी तुरा अवीद्धर्यो हरिभिजीषुमीयेते सो अस्य काम्ं हरिवन्तमानशे | 7 | हरिश्मशार्रुहरिकेश आयुसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत अवीद्ध्यों हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ सुर्वेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजीय हरिणी दविध्वतः प्र यत्कृते चेम्से मर्मृज्द्धरी पीत्वा मर्दस्य हर्युतस्यान्धसः || 9 || उत स्म सद्मे हर्युतस्ये पुस्त्यो इरत्यो न वाजं हरिवाँ अचिक्रदत् मही चिद्धि धिषणाहर्यदोजेसा बृहद्वयो दिधषे हर्यतश्चिदा | 10 | आ रोदेसी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम् प्र पुस्त्येमसुर हर्युतं गोराविष्कृधि हरेये सूर्याय | 11 | आ त्वां हुर्यन्तं प्रयुजां जनानां रथें वहन्तु हरिशिप्रिमिन्द्र । पिबा यथा प्रितंभृतस्य मध्वां हर्यन्यज्ञं संधमादे दशोणिम् ॥ 12 ॥ अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथों इदं सर्वनं केवेलं ते । मुमुद्धि सोमं मधुमन्तिमन्द्र सुत्रा वृषञ्चठर् आ वृषस्व ॥ 13 ॥

 (23)
 97
 (म.10, अनु.8)

 ऋषि: आथर्वण: भिषक्
 छन्दः अनुष्टुप्
 देवता ओषधयः

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । मन् नु बुभूणामृहं शृतं धामानि सप्त च | 1 | श्तं वो अम्ब धार्मानि सहस्रमुत वो रुहः । अधी शतक्रत्वो यूयिममं मे अगुदं कृत || 2 || ओषेधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वीइव स्जित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः | 3 | ओषेधीरिति मातर्स्तद्वी देवीरुपं ब्रुवे । सुनेयुमश्वं गां वासं आत्मानं तर्व पूरुष | 4 | अश्वत्थे वो निषदेनं पूर्णे वो वस्तिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्स्नवेथ पूर्रुषम् | 5 | यत्रौषधीः सुमर्ग्मत् राजानुः समिताविव । विप्रुः स उच्यते भिषग्रेक्षोहामीवृचातनः | 6 | अश्वावृतीं सोमावृतीमूर्जयन्तीमुदोजसम् । आवित्सि सर्वा ओषधीरुस्मा अरिष्टतातये | 7 | उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तर्व पूरुष | 8 | इष्कृतिर्नामं वो माताथों यूयं स्था निष्कृतीः। सीराः पतित्रणीः स्थन् यदामयिति निष्कृथ || 9 || अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेनईव व्रजमेक्रमुः । ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत्किं च तन्वोई रपः | 10 || यदिमा वाजयेत्रहमोषेधीर्हस्ते आद्धे । आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवृगृभो यथा | 11 | । ततो यक्ष्मुं वि बोधध्व उुग्रो मध्यमुशीरिव यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः | 12 | साकं येक्ष्म प्र पेत् चार्षेण किकिदीविना। साकं वातस्य ध्राज्या साकं नेश्य निहाकेया | 13 | अन्या वो अन्यामेवत्वन्यान्यस्या उपवित । ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावेता वर्चः | 14 | याः फुलिनीर्या अफुला अपुष्पा याश्चे पुष्पिणीः । बृह्स्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहेसः | 15 | मुञ्जन्तुं मा शप्थ्यार्द्रवथों वरुण्यादुत । अथो यमस्य पड्बीशात् सर्वस्माद्देविकल्बिषात् ॥ 16 ॥ अव्पर्तन्तीरवदन् द्विव ओषेधयस्परि । यं जीवम्श्रवीमहै न स रिष्याति पूर्राषः | 17 | या ओषेधीः सोमेराज्ञीर्बुह्वीः श्वतिविचक्षणाः । तासां त्वमेस्युत्तमारं कामीय शं हृदे | 18 | या ओषेधीः सोमेराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । बृह्स्पतिप्रसूता अस्यै सं देत्त वीर्यम् | 19 | मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः । द्विपञ्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम् **|| 20 ||** याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्चे दूरं परागताः । सर्वाः संगत्ये वीरुधोऽस्यै सं देत्त वीर्यम् | 21 | ओषेधयः सं वेदन्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि | 22 | त्वर्मुत्तमास्योषधे तर्व वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सोर्३ऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासित॥ 23 ॥

(12) 98 (म.10, अनु.8)

| ऋषिः आर्षि | षेणः देवापिः छन्दः त्रिष्टुप्                                            | देवता देवाः   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| बृह        | हैस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासि पूषा                  | 1             |
| -          |                                                                          | 1             |
|            | उ<br>ा देवो दूतो अजिरिश्चिकित्वान् त्वद्देवापे अभि मार्मगच्छत्           | Į Ι           |
|            | <u>नी</u> चीनः प्रति मामा वेवृत्स्व दर्धामि ते द्युमर्तीं वार्चमासन्     |               |
|            | स्मे धेहि द्युमर्तीं वार्चमासन् बृहस्पते अनमीवामिषिराम्                  |               |
|            | यो वृष्टिं शंतेनवे वनीव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आ विवेश                      | 3             |
|            | ा नो <sup>ं</sup> द्रप्सा मधुमन्तो विश्वन्त्विन्द्रं देह्यधिरथं स्हस्रम् | ĺ             |
|            | षींद होत्रमृतुथा यंजस्व देवान् देवापे हिवषा सपर्य                        | 4             |
|            | ार्ष्टिषेणो होत्रमृषिर्निषीदेन् देवापिर्देवसुमृतिं चिकित्वान्            | 1             |
|            | उत्तरस्मादधरं समुद्रमुपो दिव्या असृजद्वष्यी अभि                          | 5             |
| अ          | स्मिन्त्संमुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निवृता अतिष्ठन्             | 1             |
| ता         | अंद्रवन्नार्ष्टिषेणेने सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणीषु               | 6             |
|            |                                                                          | 1             |
| देव        | त्रश्रुतं वृष्टिविनं रराणो बृहस्पितविचिमस्मा अयच्छत्                     | 7             |
| यं         | त्वां देवापिः शुशुचानो अग्न आर्ष्टिषेणो मेनुष्यः समीधे                   | 1             |
| वि         | श्वीभिर्देवैरेनुमद्यमानुः प्र पुर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्                 | 8             |
| त्व        | ni पूर्व ऋषेयो गीर्भिरीयुन् त्वामेध्वरेषु पुरुहूत् विश्वे <sup>।</sup>   | 1             |
| स्ह        | हस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नौ युज्ञं रोहिदुश्वोपे याहि                       | 9             |
| पुर        | नान्येग्ने नवृतिर्नव् त्वे आहुतान्यधिरथा सृहस्री                         | 1             |
|            | भेर्वर्धस्व तुन्वेः शूर पूर्वीर्दिवो नो वृष्टिमिषितो रिरीहि              | 10            |
|            | नान्येग्ने नवृतिं सहस्रा सं प्र येच्छ् वृष्ण् इन्द्रीय भागम्             | ĺ             |
|            | द्वान् पृथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु धेहि                       | 11            |
|            | ग्ने बार्धस्व वि मृधो वि दुर्गहापामीवामप् रक्षांसि सेध                   |               |
|            | स्मार्त्समुद्राह्रृहतो दिवो नोऽपां भूमान्मुपे नः सृजे्ह                  | 12            |
| (12)       | 99                                                                       | (म.10, अनु.8) |
| ऋषिः वम्रः | वैखानसः छन्दः त्रिष्टुप्                                                 | देवता इन्द्रः |
| कं         | निश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान् पृथुग्मानं वाश्रं वावृधध्यै                 | 1             |
| क          | त्तस्य दातु शर्वसो व्युष्टौ तक्ष्द्वज्रं वृत्रतुरमिपन्वत्                | 1             |
| स          | हि द्युता विद्युता वेति साम पृथुं योनिमसुरत्वा संसाद                     | 1             |

|         | स सनीळेभिः प्रसहानो अस्य भ्रातुर्न ऋते सप्तर्थस्य मायाः            | 2                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         | स वाजुं यातापेदुष्पदा यन्त्स्वर्षाता परि षदत्सिन्ष्यन्             | 1                  |
|         | अनुर्वा यच्छतदुरस्य वेदो घ्रञ्छिश्नदेवाँ अभि वर्पसा भूत्           | 3                  |
|         | स युह्म्योर्च्वनीर्गोष्वर्वा जुहोति प्रधन्यसि सिर्मः               | 1                  |
|         | अपादो यत्र युज्यसोऽर्था द्रोण्येश्वास् ईरते घृतं वाः               | 4                  |
|         | स रुद्रेभिरशस्तवार् ऋभ्वो हित्वी गर्यमारेअवद्य आगीत्               | 1                  |
|         | वम्रस्यं मन्ये मिथुना विविव्री अन्नम्भीत्यारोदयन्मुषायन्           | 5                  |
|         | स इद्दासं तुवीरवं पित्दर्न् षेळ्क्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्          | 1                  |
|         | अस्य त्रितो न्वोर्जसा वृधानो विपा वराहमयोअग्रया हन्                | 6                  |
|         | स द्रुह्वणे मर्नुष ऊर्ध्वसान आ सीविषदर्शसानाय शर्रम्               | 1                  |
|         | स नृतमाो नहुंषाेऽस्मत्सुजाताः पुरोऽभिनदहीन् दस्युहत्ये             | 7                  |
|         | सो अभ्रियो न यवस उदुन्यन् क्षयीय गातुं विदन्नों अस्मे              | l                  |
|         | उप यत्सीद्दिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयोपाष्टिर्हन्ति दस्यून्            | 8                  |
|         | स व्रार्धतः शवसानेभिरस्य कुत्सीय शुष्णं कृपणे परीदात्              | 1                  |
|         | अयं कृविमेनयच्छ्स्यमोनुमत्कुं यो अस्य सनितोत नृणाम्                | 9                  |
|         | अयं देशस्यन्नर्येभिरस्य दुस्मो देवेभिर्वरुणो न मायी                | l                  |
|         | अयं कुनीने ऋतुपा अवेद्यमिमीताररुं यश्चतुष्पात्                     | 10                 |
|         | अस्य स्तोमेभिरौशिज ऋजिश्वा व्रजं देरयद्वृष्भेण पिप्रोः             |                    |
|         | सुत्वा यद्यज्तो दीदयुद्गीः पुरे इयानो अभि वर्षसा भूत्              | 11                 |
|         | एवा महो असुर वृक्षथीय वम्रुकः पृङ्किरुपं सर्पदिन्द्रम्             |                    |
| (10)    | स ईयानः केरति स्वस्तिमस्मा इष्मूर्जं सुक्षितिं विश्वमार्भाः<br>100 | 12                 |
| (12)    |                                                                    | (म.10, अनु.9)      |
| ऋषिः दु | व्रस्युः वान्दनः छन्दः जगती 1-11, त्रिष्टुप् 12                    | देवता विश्वे देवाः |
|         | इन्द्र दह्यं मघवन्त्वावदिद्धुज इह स्तुतः सुत्पा बोधि नो वृधे       | I                  |
|         | देवेभिर्नः सविता प्रावेतु श्रुतमा सर्वतितिमिदितिं वृणीमहे          | 1                  |
|         | भरीय सु भेरत भागमृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्दिदेष्टये           | l                  |
|         | गौरस्य यः पर्यसः पीतिमनिश आ सर्वतितिमिदितिं वृणीमहे                | 2                  |
|         | आ नो देवः संविता साविषद्वयं ऋजूयते यर्जमानाय सुन्वते               | 1                  |
|         | यथां देवान् प्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे               | 3                  |
|         | इन्द्रो अस्मे सुमर्ना अस्तु विश्वहा राजा सोर्मः सुवितस्याध्येतु नः | 1                  |
|         | यथायथा मित्रधितानि संदुधुरा सुर्वतातिमदितिं वृणीमहे                | 4                  |
|         |                                                                    |                    |

| इन्द्रं उक्थेन शर्वसा पर्रुद्धे बृहस्पते प्रतरीतास्यायुषः          |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| युज्ञो मनुः प्रमेतिर्नः पिता हि कुमा सुर्वतितिमिदितिं वृणीमहे      | 5  |
| इन्द्रस्य नु सुकृत्ं दैव्यं सहोऽग्निर्गृहे जिर्ता मेधिरः कविः      |    |
| युज्ञश्चे भूद्विदथे चारुरन्तम् आ सुर्वतातिमदितिं वृणीमहे           | 6  |
| न वो गुहा चकृम् भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देव्हेळेनम्          |    |
| मार्किनों देवा अनृतस्य वर्षस् आ सर्वतितिमदितिं वृणीमहे             | 7  |
| अपामीवां सविता सोविष्ट्रयश्ग्वरीय इदपे सेधन्त्वद्रीयः              |    |
| ग्रावा यत्रे मधुषुदुच्यते बृहदा सुर्वतितिमिदिति वृणीमहे            | 8  |
| ऊर्ध्वो ग्रावा वसवोऽस्तु स्रोतिर् विश्वा द्वेषांसि सनुतर्युयोत     |    |
| स नो देवः सिविता पायुरीड्य आ सर्वतितिमिदितिं वृणीमहे               | 9  |
| ऊर्जं गावो यवसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सदेने कोशे अङ्ध्वे            |    |
| तुनूरेव तुन्वो अस्तु भेषुजमा सुर्वतितिमिदितिं वृणीमहे              | 10 |
| क्रुतुप्रावो जरिता शश्वेतामव इन्द्र इद्धद्रा प्रमेतिः सुतावेताम्   |    |
| पूर्णमूर्धर्दिव्यं यस्ये सिक्तय आ सर्वतितिमिदितिं वृणीमहे          | 11 |
| चित्रस्ते भानुः क्रेतुप्रा अभिष्टिः सन्ति स्पृधौ जरणिप्रा अधृष्टाः |    |
| रजिष्ठया रज्यो पश्च आ गोस्तूतूर्षित् पर्यग्रं दुव्स्युः            | 12 |

 (12)
 101
 (म.10, अनु.9)

 ऋषिः बुधः सौम्यः
 छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,7-8,10-11, गायत्री 4,6, बृहती 5, जगती 9,12

 देवता विश्वे देवाः ऋत्विजः वा

उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः सम्प्रिमिन्ध्वं ब्हवः सनीळाः दुधिक्राम्प्रिमुषसं च देवीमिन्द्रवितोऽवसे नि ह्वये वः | 1 | मुन्द्रा कृणुध्वं धिय् आ तेनुध्वं नावमिरित्रूपरेणीं कृणुध्वम् इष्कृणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राञ्चं यज्ञं प्र णेयता सखायः | 2 | युनक्त सीरा वि युगा तेनुध्वं कृते योनौ वपते्ह बीजेम् गिरा चे श्रुष्टिः सभरा असेन्नो नेदीय इत्सृण्यः पुक्रमेयति | 3 | सीरा युञ्जन्ति क्वयो युगा वि तेन्वते पृथेक्। धीरा देवेषु सुम्रया || 4 || निरोहावान् कृणोतन् सं वर्त्रा देधातन सिञ्जामेहा अवृतमुद्रिणं वृयं सुषेकुमनुपक्षितम् | 5 | इष्कृंताहावमवृतं सुवर्त्रं सुषेचनम् । उद्गिणं सिञ्चे अक्षितम् | 6 | प्रीणीताश्वीन् हितं जैयाथ स्वस्तिवाहं रथिमत्कृणुध्वम् द्रोणोहावमवृतमश्मीचक्रमंस्रिकोशं सिञ्चता नृपाणीम् | 7 | ब्रुजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनि

| पुरेः कृणुध्वमायसीरधृष्टा मा वेः सुस्रोञ्चमुसो दंहेता तम्   | 8  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| आ वो धियं युज्ञियां वर्त ऊतये देवा देवीं येजतां युज्ञियामिह |    |
| सा नो दुहीयुद्यवसेव गृत्वी सुहस्रधारा पर्यसा मुही गौः       | 9  |
| आ तू षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभिः     |    |
| परि ष्वजध्वं दर्श कुक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति वह्निं युनक्त   | 10 |
| उुभे धुरो वह्निरापिब्दमानोऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिः        |    |
| वनुस्पतिं वन् आस्थापयध्वं नि षू देधिध्वमखेनन्त उत्सम्       | 11 |
| कपृत्ररः कपृथमुद्देधातन चोदयेत खुदत् वार्जसातये             |    |
| निष्टिग्र्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सुबाध इह सोमपीतये    | 12 |
| -                                                           |    |

 (12)
 102
 (म.10, अ.9)

 ऋषिः मद्गलः भार्म्यश्वः
 छन्दः बृहती 1,3,12, त्रिष्टुप् 2,4-11
 देवता द्रुघणः इन्द्रः वा

प्र ते रथं मिथूकृतुमिन्द्रोऽवतु धृष्णुया अस्मित्राजौ पुरुहूत श्रवाय्ये धनभक्षेषु नोऽव  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ उत्सम् वातो वहित् वासो अस्या अधिरथं यदर्जयत्सहस्रम् र्थीरेभून्मुद्गलानी गविष्टौ भरे कृतं व्येचेदिन्द्रसेना || 2 || अन्तर्यच्छ जिघांसतो वर्ज्रमिन्द्राभिदासेतः दासंस्य वा मघवृत्रार्यंस्य वा सनुतर्यंवया वृधम् | 3 | उद्गो हृदमीपबुज्जहीषाणुः कूटी स्म तृंहद्भिमीतिमेति प्र मुष्कभारः श्रवं इच्छमानोऽजि्रं बाहू अभर्त्सिषासन् || 4 || न्यंक्रन्दयन्त्रपयन्तं एनममेहयन् वृषभं मध्ये आजेः तेन् सूर्भर्वं शृतवेत्सुहस्रं गवां मुद्गेलः प्रुधने जिगाय | 5 | कुकदीवे वृष्भो युक्त आसीदवावचीत्सारिथरस्य केशी दुधेर्युक्तस्य द्रवेतः स्हानंस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदी मुद्गलानीम् | 6 | उत प्रधिमुदेहन्नस्य विद्वानुपयिनुग्वंसेगुमत्र शिक्षेन् इन्द्र उदवित्पतिमध्योनामरंहत् पद्योभिः कुकुद्योन् | 7 | शुनमेष्ट्राव्येचरत्कपुर्दी वेर्त्रायां दार्वानह्यमानः नृम्णानि कृण्वन् बहवे जनीय गाः पस्पशानस्तविषीरधत्त  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ इमं तं पेश्य वृष्भस्य युञ्जं काष्ठीया मध्ये द्रुघणं शयीनम् येने जिगाये श्वतवेत्सहस्रं गवां मुद्रेलः पृत्नाज्येषु || 9 || आरे अघा को न्विश्त्था देदर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थीपयन्ति नास्मै तृणं नोदकमा भेरन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत् **| 10 |**| परिवृक्तेवं पतिविद्यमान्ट् पीप्याना कूर्चक्रेणेव सिञ्चन् एषेष्यो चिद्रथ्यो जयेम सुमङ्गलं सिनेवदस्तु सातम् | 11 |

| त्वं विश्वस्य | जर्गत्श्रक्षुरिन्द्रास् | चक्षुंषः             |    |
|---------------|-------------------------|----------------------|----|
| वृषा यदाजिं   | वृषणा सिषासिस           | चोदयुन् वध्रिणा युजा | 12 |

ऋषिः अप्रतिरथः ऐन्द्रः

छन्दः त्रिष्टुप् 1-12, अनुष्टुप् 13

देवता इन्द्रः 1-3,5-11, बृहस्पतिः 4, अप्वा देवी 12, इन्द्रः मरुतः वा 13

| आृशुः शिशानो वृष्भो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्               | 1  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| संक्रन्देनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः                 | 1  |
| संक्रन्देनेनानिमिषेणे जिष्णुनी युत्कारेणे दुश्यवनेने धृष्णुनी      | 1  |
| तदिन्द्रीण जयत् तत्सिहध्वं युधी नर् इर्षुहस्तेन् वृष्णी            | 2  |
| स इर्षुहस्तैः स निष्ङ्गिभिर्वृशी संस्रष्टा स युध इन्द्रौ गुणेन     | 1  |
| संसृष्ट्रजित्सो'मुपा बोहुश्र्ध्युंश्र्यधेन्वा प्रतिहिताभिरस्ता     | 3  |
| -<br>बृहंस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपुबार्धमानः           |    |
| प्रभुञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयेत्रस्माकेमेध्यविता रथानाम्       | 4  |
| बुलुविज्ञायः स्थिविरुः प्रवीरुः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः          | 1  |
| अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रीमन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्              | 5  |
| गोत्रभिदं गोविदं वर्ज्रबाहुं जयन्तमज्मे प्रमृणन्तमोजसा             | 1  |
| इमं सेजाता अर्नु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रेभध्वम्             | 6  |
| अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः श्रातमन्युरिन्द्रः              | 1  |
| दुश्चवनः पृतनाषाळेयुध्यो३्ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु             | 7  |
| इन्द्रे आसां नेता बृहस्पित्रदिक्षिणा युज्ञः पुर एतु सोर्मः         | 1  |
| देवसेनानमिभिभञ्जतीनां जयेन्तीनां मुरुतो युन्त्वग्रेम्              | 8  |
| इन्द्रेस्य वृष्णो वर्रुणस्य राज्ञे आदित्यानां मुरुतां शर्धं उग्रम् | 1  |
| मुहामेनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयेतामुदेस्थात्              | 9  |
| उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वेनां मामुकानां मनांसि                | 1  |
| उद्दूरत्रहन् वाजिनां वाजिनान्युद्रथीनां जयेतां यन्तु घोषाः         | 10 |
| अस्माकुमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इर्षवस्ता जेयन्तु        |    |
| अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उं देवा अवता हवेषु                | 11 |
| अमीषां चित्तं प्रीतिलोभयेन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि              | 1  |
| अभि प्रेहि निर्देह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तर्मसा सचन्ताम्       | 12 |
| प्रेता जयंता नर् इन्द्रों वः शर्मं यच्छतु                          | 1  |
| उग्रा वंः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासंथ                              | 13 |

(11) 104 (म.10, अनु.9)

| हरो यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपो । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2<br>अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न श्रेश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3<br>सचायोरिन्द्रश्चकृष् आँ उपान्सः सेपर्यन् । नदयोर्विव्रतयोः शूर इन्द्रेः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (11)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107                                                 | (1110                | <del>, org.<i>97</i></del> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना देधन्वर ईन्द्र पिबा सुतस्य ॥ ॥ ॥ ॥ अप्यु धृतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुटरं पृणस्व ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ भूप्यु धृतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुटरं पृणस्व ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऋषिः उ   | भष्टकः वैश्वामित्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छन्दः त्रिष्टुप्                                    | देव                  | ता इन्द्रः                 |
| तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना देधन्वर ईन्द्र पिबा सुतस्य ॥ ॥ ॥ ॥ अप्यु धृतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुटरं पृणस्व ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ भूप्यु धृतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुटरं पृणस्व ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | असावि सोमीः प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                      |                            |
| भुप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुठरं पृणस्य  मिर्मिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्य मदंमुक्थवाहः  प्रोग्रां पीति वृष्णं इयिंम सत्यां पृये युतस्य हर्यश्च तुभ्यम्  इन्द्र धेनाभिष्टिह माद्यस्य धीभिविश्वाभिः शच्यां गृणानः  अती शंचीवस्तवं वीयेण् वयो दर्धाना उशिजं ऋत्ज्ञाः  प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोणे तुस्युर्गृणन्तः सध्माद्यासः  प्रणीतिभिष्टे हर्यश्च सुष्टाः सुषुम्रस्य पृठुरुणे जनासः  महिष्टामूर्ति वितिरे दर्धानाः स्तोतारं इन्द्र तवं सूनृतीभः  उप् ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतयं सुतस्य  इन्द्रं त्वा युजः क्षममणमानइ दुश्चां अस्यध्युरस्य प्रकेतः  सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवानं सुवृक्तिम्  उपं भूषन्ति गिरो अप्रतीत्मिन्द्रं नमस्या जितुः पनन्तः  सप्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्  नुवति खोत्या नवं च स्रवन्तिर्देवभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः  अर्थो महीर्भिश्यारेतरेपमुञ्चोऽजागरास्विधं देव एकः  इन्द्र यास्त्वं वृत्रतृये चकर्थ ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः  बेरोरण्यः कृतुरिन्दः सुश्रास्तरुतापि धेना पुरुहृतमीट्टे  आदंयदृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शुकः पृतना अभिष्टिः  श्रुवं हेवेम मुघवानुमिन्द्रमृस्तिन्भरे नृतम् वाजसातौ  श्रुण्यन्तमृग्रमृत्ये सुमत्सु मन्ते वृत्राणि संजित् धनानाम्  (11)  105  ऋषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः  कुन्दः उष्णिक् गायत्रो वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्ट्ण् 11  देवता इन्द्र यस्य सुयुज्ञ विव्रत्ता वेरर्वन्तानु शेषा । उभा रुजी न केशिन्ना पितुर्दन्  अप् योरिन्द्वः पापंज् आ मर्तो न श्रिश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तविषीवान्  सच्चायोरिन्द्रश्चर्कृष् आ उपानुसः संपूर्यन् । नृदशोवित्रत्वाः शूरु इन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                    |                            |
| मिमिसुर्वर्यमद्रेय इन्द्र तुभ्यं तीर्भवर्धस्व मदेमुक्थवाहः ॥ 2 ॥ प्रोग्नां पीति वृष्णं इयमि सृत्यां प्रये सुतस्यं हर्यश्च तुभ्यम् इन्द्र धेनािभिरिह मादयस्व धीिभिर्विश्वािभः शच्यां गृणानः ॥ 3 ॥ ऊती शचीवस्त्वं वीर्येण् वयो दर्धाना उशिष्णं ऋत्ज्ञाः । प्रजाविदन्द्र मनुषो दुरोणं त्रस्युगृणन्तः सध्माद्यासः ॥ 4 ॥ प्रणीितिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुषुप्रस्यं पुरुरुचो जनासः । महिष्ठामृति वितिरे दर्धानाः स्तोतार्र इन्द्र तवं सुनृतिभिः ॥ 5 ॥ उप ब्रह्मािण हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य । इन्द्रं त्वा यज्ञः क्षममाणमानइ द्राश्वां अस्यध्यरस्य प्रकृतः ॥ 6 ॥ सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवानं सुवृक्तिम् । उप भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमन्द्रं नमस्या जित्तुः पनन्त ॥ ७ ॥ सप्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित् नवितिरे स्वात्या नवं च स्वन्तीर्देवभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ अपो महीरिभिश्वस्तरमुज्ञोऽजागरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्ये चकर्थ् ताभिर्विश्वायुस्तुन्वं पुपुष्याः ॥ ९ ॥ वीरेण्यः कृतुरिन्द्रः सुश्विस्तृत्वापि धेनां पुरुहृतमीट्टे । आदंयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शुक्तः पृतना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ श्वानं हेवेम मुघवानिमन्द्रमिस्मन्भरे नृतम् वाजसातौ । श्वान्यन्तमृत्रमृत्वयं समत्सु प्रन्तं वृत्राणि संजित् धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अन् ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गावत्री वा १ एपिलिकमध्या २,७, उष्णिक् ३-६,८-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्र यस्य सुयुज्ञ विव्रत्ता वेरर्वन्तानु शेषा । उभा र्जी न क्रेशिना पित्र्वन् ॥ २ कदा वस्ते स्तोन्नं हर्यत् आवं श्मृशा रुध्वाः । दीर्वं सुतं वाताप्याय इन्द्रा वस्ते स्तोनं हर्यत् आवं श्मृशा रुध्वाः । दीर्वं सुतं वाताप्याय इन्द्रा वस्ते स्तोनं हर्यत् आवं श्मृशा रिध्वाः । युभे यद्युयुजे तविषीवान् ॥ २ सच्चायोरिन्द्रधकृष्य आँ उपान्तः संपूर्व । नृद्योवित्रत्तोः शूर् उन्द्रः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                         | 1                    |                            |
| प्रोग्नां पुर्तितं वृष्णं इवर्मि सत्यां प्रये सुतस्य हर्यश्च तुष्यम् इन्द्र धेनाभिरि्ह मादयस्य धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः ॥ 3 ॥ ऊती शंचीव्सत्यं वीयेण् वयो दधाना उशिषं ऋत्ज्ञाः । प्रजाविदन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुर्गृणन्तः सध्माद्यासः ॥ 4 ॥ प्रणीितिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुषुप्रस्य पुरुरुषो जनासः । मंहिष्ठामृतिं वितिरे दधानाः स्तोतारे इन्द्र तवं सूनृतिभिः ॥ 5 ॥ उपु ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य । इन्द्रं त्वा यृज्ञः क्षममाणमानइ दाश्वां अस्यध्वरस्य प्रकृतः ॥ 6 ॥ सहस्रवाजमिभमातिषाहं सुतरेणं मुघवानं सुवृक्तिम् । उपं भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमन्द्रं नमस्या जित्तुः पनन्त ॥ ७ ॥ सप्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्णत् । नृवति स्रोत्या नवं च स्रवन्तिर्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ अपो मृहीर्भिश्वरित्तेरमुञ्चोऽजागरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्यें चकर्थ् ताभिर्विश्वायुस्तृन्वं पुपुष्याः ॥ ७ ॥ वीरेण्यः कृतुरिन्द्रः सुश्तिरुरुतापि धेना पुरुहृतमीट्टे । आदीयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शुकः पृतेना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ श्वां हेवेम मुघवान्तिनन्द्रमस्तिन्त्रभे नृतमं वाजसातौ । शृण्यन्तमपुग्रमूतये समत्सु प्रन्तं वृत्राणि संजित् धनानाम् ॥ 11 ॥ 105 (म.10, अन् ऋषः स्रमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2.7, उष्णिक् 3-6,8-10, विष्टुप् 11 देवता इन्द्रः उपस्य सुयुज्ञ विव्रता वर्व्यन्तानु शेषां । उभा रजी न कुरिशना पत्तिद्त् अप योरिन्द्रः पापंज् आ मर्तो न श्रश्रमाणो विभीवान् । शुभं यद्युयुजे तविषीवान् ॥ उस्वायोरिन्द्रश्चकृष् आ उपान्तः संपूर्यन् । नृद्योवित्रत्योः शृरु इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -<br>मिमिक्षुर्यमद्रय इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदेमुक्थवाहः             | 2                    |                            |
| कुती शंचीवृस्तवं वीयेण वयो दधांना द्राशां ऋतुज्ञाः ।  प्रजाविदिन्द्र मनुषो दुरोणं तृस्थुर्गृणन्तः सधुमाद्यांसः ॥ 4 ॥  प्रणीितिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुषुमस्य पुरुरुचो जनांसः ।  मंहिष्ठामूर्ति वितिरे दधांनाः स्तोतारं इन्द्र तवं सूनृतािभः ॥ 5 ॥  उप ब्रह्मणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य यहि पीतये सुतस्य ।  इन्द्र त्वा युज्ञः क्षममाणमानइ द्राश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकृतः ॥ 6 ॥  सहस्रवाजमिभमातिषाहं सुतेरणं मुघवांनं सुवृक्तिम् ।  उप भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमिन्द्रं नमुस्या जितुः पेनन्त ॥ ७ ॥  सुत्रापो देवोः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतेर इन्द्र पूर्भित् ।  नुवृति स्रोत्या नवं च स्रवन्तीदेवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥  अपो मुहीर्भिश्रास्तेरमुञ्जोऽजांगरास्वधि देव एकः ।  इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्ये चकर्य तािभिविश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ९ ॥  वीरेण्यः कृतुरिन्द्रः सुश्रस्तिरुतािष् धेनां पुरुहृतमीट्टे ।  आर्वयह्वत्रमकृणोदु लोकं ससाहे शुकः एतना अभिष्टः ॥ 10 ॥  श्रुगं हुवेम मुघवानिमन्द्रमस्तिन्भरे नृतम् वाजसातो ।  श्रुणवन्तमुग्रमृतये समत्सु इन्तं वृत्राणि संजितुं धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  ऋषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः  छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्ट्रप् 11 देवता इन्द्र  कदा वस्तो स्तोत्रं हर्यत् आवे श्मुशा रुध्वाः । द्रीर्घं सुतं वाताप्याय  हरी यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेषां । उभा रुजी न कुर्हिशना पित्र्वन् ॥ 2  अप योरिन्द्रः पापंज् आ मर्तो न शश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युगुज तिविषीवान् ॥ 3  सच्चायोरिन्द्रश्चकृष्व आँ उपानुसः सपूर्यन् । नृद्योविव्रतयोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                    |                            |
| प्रजाविदन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुर्गृणन्तः सधुमाद्यासः ॥ ४ ॥ प्रणीितिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुंषुम्रस्यं पुरुरुचो जनासः । मंहिष्ठामूर्ति वितिरे दर्धानाः स्तोतारे इन्द्र तवं सूनृतिभिः ॥ 5 ॥ उप ब्रह्मणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुनस्यं । इन्द्रं तवा युज्ञः क्षमंमाणमानइ दुग्धाँ अस्यध्युरस्यं प्रकृतः ॥ 6 ॥ सहस्र्ववाजमभिमाितृषाहं सुतेरेणं मुघवानं सुवृक्तिम् ॥ ७ ॥ उपं भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमन्द्रं नमस्या जितुतः पंनन्त ॥ ७ ॥ सप्तापो देवोः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतेर इन्द्र पूभित् । नुवृति स्रोत्या नवं च स्रवन्तिदुवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ अपो महोर्गभशस्तेरमुञ्जोऽजागरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्ये चकर्यं ताभिर्विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ९ ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्मित्रकृतािष् धेनां पुरुहृतमीिष्टे । आर्दयद्व्यमकृणोद्व छोकं ससाहे शकः एतेना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हेवेम मुघवानिमन्द्रमृिसमन्भरे नृतमं वाजसातौ । शुण्वन्तमुग्रमृतये समत्यु व्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अन् क्रिषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्रो वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, विष्टुप् 11 देवता इन्द्र्या वस्ये सुयुज्ञा विव्रता वेरर्वन्तानु शेषा । उभा रुजी न क्रेशिना पितृदंन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पापेज् आ मर्तो न श्रश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजं तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्वध्वकृष् अ अ उपान्सः सप्यंन् । नृद्योविव्रतिग्वः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 3                    |                            |
| प्रणीतिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुषुप्रस्यं पुरुरुचो जनासः ॥ 5 ॥ उप ब्रह्मणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य यहि पीतयं सुतस्य ॥ 5 ॥ उप ब्रह्मणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य यहि पीतयं सुतस्य ॥ 6 ॥ सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवानं सुवृक्तिम् ॥ 7 ॥ सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवानं सुवृक्तिम् ॥ 7 ॥ सुप्तापा देवोः सुरणा अमृक्ता याभः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित् ॥ नवृतिं स्रोत्या नवं च स्रवन्तिर्देवेभ्यों गातुं मनृषे च विन्दः ॥ 8 ॥ अपो मृहीर्पभशस्तरमुञ्जोऽजागरास्विध देव एकः ॥ 9 ॥ वृतेरण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्तित्रह्तापि धेनां पुरुहृतमीट्टे ॥ 9 ॥ वृतेरण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्तित्रह्तापि धेनां पुरुहृतमीट्टे ॥ 10 ॥ शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ ॥ 11 ॥ शुण्वन्तमुग्रमृतयं सुमत्सु घ्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अन् कृतः उष्णिक् गायत्रो वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्ट्प् 11 देवता इन्द्र वस्यं सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शर्पा । उभा रजी न केशिना पर्तिर्दन् ॥ 2 अप योरिन्द्वः पार्पज्ञ आ मर्तो न श्रिश्रमाणो विधीवान् । शुभे यद्यंयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्वश्रकृष् आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रकृष् आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रवृष्य आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रकृष् आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रकृष्य आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रकृष्य आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 सचायोरिन्द्वश्रकृष्य आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्द्वश्रकृष्य आ उपान्तः संपूर्वन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्त्रव्रार संपूर्वन् ॥ नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्त्रव्रार संपूर्यन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्त्रवर्याः स्रायः संपूर्यन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्त्रवर्याः स्रायः संपूर्यन् । नृद्योर्विव्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4 स्रायोरिन्त्रवर्याः स्रायः स |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                    |                            |
| मंहिष्ठामूर्ति वितिरे दर्धानाः स्तोतारे इन्द्र तवं सूनृतिभिः ॥ 5 ॥  उप् ब्रह्मणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य ।  इन्द्रं त्वा यज्ञः क्षमंमाणमानइ द्वाश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकृतः ॥ 6 ॥  सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतरेणं मुघवानं सुवृक्तिम् ॥ 7 ॥  उपं भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमन्द्रं नमस्या जिर्तुः पंनन्त ॥ 7 ॥  सप्तापां देवोः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित् ।  न्वति स्रोत्या नवं च स्रवन्तिदेवेभ्यों गातुं मनुषे च विन्दः ॥ 8 ॥  अपो महीर्भिश्रस्तेरमुञ्चोऽजागरास्विधं देव एकः ॥ 9 ॥  वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रंः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहृतमीष्टे ॥ 9 ॥  वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रंः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहृतमीष्टे ॥ 10 ॥  शुनं हेवेम मुघवानुमिन्द्रमिस्मन्भरे नृतमम्ं वाजसातौ ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  क्रिषः सुमिनः, दुर्मिनः, वा कौत्सः  छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्ठुप् 11 देवता इन्  क्रदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मुशा रुध्द्वाः । द्वीधं सुतं वाताप्याय ॥ 1  हरी यस्यं सुयुजा वित्रता वेरर्वन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पिर्दन् ॥ 2  अप् योरिन्द्रः पापंज् आ मर्तो न श्रिश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्येयुजे तिविषीवान् ॥ 3  सचायोरिन्द्रश्रकृष्ष आँ उपान्सः संपूर्यन् । नृदयोर्वित्रतयोः शुरु इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>                                        | 4                    |                            |
| उप् ब्रह्मीण हरिको हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतर्य सुतस्य । इन्द्रं त्वा युज्ञः क्षमंमाणमानइ द्राश्वाँ अस्यध्वरस्यं प्रकेतः ॥ 6 ॥ सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवानं सुवृक्तिम् । उपं भूषिन्ति गिरो अप्रतितिमिन्द्रं नमस्या जरितुः पंनन्त ॥ ७ ॥ सप्तापां देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतंर इन्द्र पूर्भित् । नुवित्तं स्रोत्या नवं च स्रवन्तीर्देवेभ्यां गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ ८ अपो मुहीर्रभिश्रस्तेरमुञ्चोऽजागरास्विधं देव एकः । ७ ॥ ७ ॥ वृतेरण्यः कृतुरिन्द्रः सुश्रस्तिरुवायुंस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ७ ॥ वृतेरण्यः कृतुरिन्द्रः सुश्रस्तिरुतापि धेनां पुरुहृतमीष्टे । आर्दयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शुक्रः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुवेम मुघवानिमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । शुण्वन्तंमुग्रमूतवें सुमत्सु प्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु कृतिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमभ्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रः वस्तो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मशा रुध्द्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 देवता इन्द्रः यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पार्पज् आ मर्तो न शश्रम्मणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सच्यायोरिन्द्रधर्कृष्ठ आ उपान्सः संपूर्यन् । नृद्योर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4 सच्यायोरिन्द्रधर्कृष्ठ आ उपान्सः संपूर्यन् । नृद्योर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                    |                            |
| इन्द्रं त्वा युज्ञः क्षमंमाणमानइ दुाश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥ ६ ॥ सहस्र्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरेणं मुघवानं सुवृक्तिम् उपं भूषन्ति गिरो अप्रतीतिमिन्द्रं नम्स्या जिर्तुः पंनन्त ॥ ७ ॥ स्प्तापां देवीः सुरणा अर्मृक्ता याभिः सिन्धुमतंर इन्द्र पूर्भित् । नृवतिं स्रोत्या नवं च स्रवन्तीर्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ अपो महीर्राभशस्तेरमुञ्जोऽजांगरास्वधि देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृंवृत्यें चकर्थ् ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ९ ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्स्तिरुताषि धेनां पुरुहूतमीष्टे । आर्दयद्वृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शुक्रः एतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । शृणवन्तमुग्रमृत्तयें सुमत्सु घन्तं वृत्राणि सुंजितं धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु स्रिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्र कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मुशा रुध्द्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा विव्रत्ता वेरर्वन्तानु शेपां । उभा रुजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पार्पज् आ मर्तो न शश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्वश्चर्षेष्ठ आँ उपानुसः संपूर्यन् । नृदयोर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =· · ·                                              | 5                    |                            |
| स्हस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मुघवांनं सुवृक्तिम्  उपं भूषित्ति गिरो अप्रतीतिमिन्द्रं नम्स्या जिरितुः पंनन्त ॥ ७॥  स्प्तापो देवाः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित् । नुवृतिं स्रोत्या नवं च स्रवन्तीर्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८॥ अपो महीर्रभिश्तरतेमुञ्जोऽजागरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्ये चकर्थ् ताभिविश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ९॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्स्तिक्तापि धेनां पुरुहृतमीट्टे । आर्दयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे श्कः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंम् वाजसातौ । शृण्वन्तम्भुग्रमृतये समत्सु प्रन्तं वृत्राणि स्ंजित् धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  हिन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रः उष्णिक् गायत्री वा विद्रत्तानु शेपां । उभा रुजी न केशिन्ना पित्दिन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पापंज् आ मर्तो न श्रेश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्कृष् आ उपानसः संपूर्यन् । नृदयोर्विव्रतयोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                            |
| उपं भूषिन्ति गिरो अप्रतीतिमिन्द्रं नमस्या जिरितः पेनन्त ॥ ७॥ स्प्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्षित् । नुवितं स्रोत्या नवं च स्रवन्तीर्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ ८ अपो मृहीर्भिश्रास्तरमुञ्जोऽजागरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुस्त्न्वं पुपुष्याः ॥ ७ ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्सितरुतापि धेनां पुरुहूतमीष्टे । आद्यबहुत्रमकृणोदु लोकं संसाहे श्कः एतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शृनं हेवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंमं वाजसातौ । शृणवन्तमुग्रमूतये समत्यु झन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु कृदः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रः वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मशा रुधद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हरी यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न शिश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्येयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न शिश्रमाणो विभीवान् । नृदयोर्विव्रतयोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 6                    |                            |
| स्प्तापों देवीः सुरणा अर्मृक्ता याभिः सिन्धुमर्तर इन्द्र पूर्भित् । न्वितिं स्रोत्या नवं च् स्रवंन्तीर्देवेभ्यों गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ॥ ॥ अपो महीर्भिश्रस्तेरमुञ्चोऽजांगरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्यें चकर्थ् ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ 9 ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्रस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीष्टिः ॥ 10 ॥ श्वादंयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शकः एतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ श्वादंयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शकः एतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ श्वादंयहृत्रममृतयें समत्सु घ्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  किदा वसो स्तोत्रं वर्यत् आवं श्मशा रुध्द्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हरी यस्यं सुयुजा वित्रता वेरर्वन्तानु शेषां । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पार्पज् आ मर्तो न श्रश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रः शर्वेष्व आँ उपान्सः संपर्यन् । नुदयोवित्रतयोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | n – n                |                            |
| न्वतिं स्रोत्या नर्व च् स्रवंन्तीर्देवेभ्यों गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ॥ ॥ अपो महीर्भिश्तरतेरमुञ्जोऽजांगरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृंत्रतूर्यें च्कर्थं ताभिर्विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः ॥ १ ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्सितरुतािष् धेनां पुरुहूतमीष्टें । आर्दंयहूत्रमकृणोदु लोकं संसाहे श्कः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुंवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंम् वाजसातौ । शृण्वन्तंमृग्रमृतयें समत्सु झन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु ऋषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन् कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मशा रुधद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्री यस्यं सुयुजा विन्नता वेरर्वन्तानु शेपो । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप योरिन्द्वः पापेज आ मर्तो न श्रिश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्यंयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्वश्चकृष् आँ उपान्सः संपूर्यन् । नृदयोर्विन्नतियोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 7                    |                            |
| अपो महीर्भिश्वस्तेरमुञ्चोऽजांगरास्विधं देव एकः । इन्द्र यास्त्वं वृत्रत्यें च्कर्थ् ताभिर्विश्वायुंस्त्न्वं पुपुष्याः ॥ 9 ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्स्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीट्टे । आर्द्यहूत्रमकृणोदु लोकं संसाहे श्कः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शृगं हुंवेम मुघवान्मिन्द्रमस्मिन्भरे नृतंमं वाजसातौ । शृण्वन्तंमुग्रमृतये समत्सु व्वन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु ऋषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रम् यस्यं सुयुजा विव्रता वेर्यवन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप् योरिन्द्रः पापंज आ मर्तो न शिश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्कृष् आँ उपान्सः संपूर्यन् । नृदयोर्वित्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                            |
| इन्द्र यास्त्वं वृंत्रतूर्ये चुकर्थ् ताभिर्विश्वायुस्त्न्वं पुपुष्याः ॥ १ ॥ वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्स्तिरुताप् धेनां पुरुहृतमीट्टे । आदंयहृत्रमकृणोदु लोकं संसाहे श्कः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुंवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंमं वाजसातौ । शृण्वन्तंमुग्रमृतये समत्सु झन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन् कृदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मृशा रुध्द्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा विन्नता वेरर्वन्तानु शेपो । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप् योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न श्रिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्वृष्व आँ उपानसः संपर्यन् । नृदयोर्विन्नतयोः शूर इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 8                    |                            |
| वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्स्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमींट्टे । आर्द्यहूत्रमर्नुणोदु लोकं संसाहे श्क्रः पृतंना अभिष्टिः ॥ 10 ॥ शुनं हुंवेम मृघवान्मिन्द्रंमस्मिन्भरे नृतंमं वार्जसातौ । शृण्वन्तंमुग्रमृतये समत्सु झन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥ (11) 105 (म.10, अनु ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्द्रः वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मशा रुध्द्वाः । दुीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा विन्नता वेर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पत्दिन् ॥ 2 अप् योरिन्द्रः पापेज् आ मर्तो न श्रेश्रमाणो विभीवान् । शुभे यद्यंयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्कृष् आँ उपान्सः संपर्यन् । नृदयोविन्नतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 0                    |                            |
| आर्दयद्वृत्रमर्कृणोदु लोकं संसाहे श्कः पृतंना अभिष्टः ॥ 10 ॥ शुनं हुंवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंमं वाजसातौ । शृण्वन्तंमुग्रमृतये समत्सु घ्वन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  ऋषः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन् कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मृशा रुधद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हरी यस्यं सुयुजा विश्रता वेरर्वन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2 अप् योरिन्द्रः पापंज् आ मर्तो न शिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः संपूर्यन् । नृदयोवित्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 7                    |                            |
| शुनं हुवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतेमं वार्जसातौ । शृण्वन्तेमुग्रमृतये समत्सु झन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन् कृदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवे श्मशा रुधद्वाः । दुीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा वित्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पित्रदेन् ॥ 2 अप योरिन्द्वः पापेज् आ मर्तो न श्रिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्वश्चकृष् आँ उपानसः संपर्यन् । नृदयोर्वित्रतयोः शूर् इन्द्रेः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | and the second s |                                                     | 10                   |                            |
| शृण्वन्तेमुग्रमूतये स्मत्सु झन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् ॥ 11 ॥  (11) 105 (म.10, अनु  ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्  कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवे श्मशा रुधद्वाः । द्रीर्घं सुतं वाताप्यीय ॥ 1  हरी यस्य सुयुजा विन्नता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2  अप् योरिन्द्रः पापेज् आ मर्तो न शिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3  सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः सेप्यन् । नदयोर्विन्नतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                   | 10                   |                            |
| (11) 105 (म.10, अनु ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्त्र वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मृशा रुधद्धाः । दुीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा विन्नता वर्र्यन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पित्दंन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न शिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपान्सः संपूर्यन् । नृदयोर्विन्नतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 11                   |                            |
| ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः<br>छन्दः उष्णिक् गायत्री वा 1, पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 देवता इन्<br>कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवं श्मशा रुधद्धाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ 1<br>हरी यस्य सुयुजा विन्नता वेरर्वन्तानु शेपां । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2<br>अप् योरिन्द्रः पापेज् आ मर्तो न शिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3<br>सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः संपूर्यन् । नृदयोर्विन्नतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11)     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                      | , अनु. <b>9</b> )          |
| कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् आवे श्मशा रुधद्धाः । दीर्घं सुतं वाताप्यीय ॥ 1 हर्रो यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2 अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न श्रिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ॥ 3 सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः सेप्यंन् । नदयोर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रेः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋषिः सुमित्रः, दुर्मित्रः, वा कौत्सः                |                      |                            |
| हरो यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2<br>अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न श्रिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्येयुजे तिविषीवान् ॥ 3<br>सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः संपूर्यन् । नृदयोर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | छन्दः उ  | ष्णिक् गायत्री वा 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , पिपीलिकमध्या 2,7, उष्णिक् 3-6,8-10, त्रिष्टुप् 11 | देव                  | ता इन्द्रः                 |
| हरो यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उभा रजी न केशिना पितर्दन् ॥ 2<br>अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न श्रिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्येयुजे तिविषीवान् ॥ 3<br>सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानसः संपूर्यन् । नृदयोर्विव्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कुदा वीर | प्रो स्तोत्रं हर्यंत अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गार्व श्मुशा रुधुद्धाः । दीर्घं सुतं वाताप्यीय      |                      | 1                          |
| अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न शिश्रमाणो बिभीवान् । शुभे यद्येयुजे तिविषीवान् ॥ 3<br>सचायोरिन्द्रश्चर्शृष् आँ उपानुसः सेपूर्यन् । नुदयोर्वित्रतयोः शूर् इन्द्रेः ॥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | <u> 1</u> र्दन्      | 2                          |
| सचायोरिन्द्रश्चकृष् आँ उपानुसः सेपुर्यन् । नुदयोर्वित्रतयोः शूर् इन्द्रः ॥ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del>                                        |                      | 3                          |
| अधि यस्तस्थौ केशीवन्ता व्यचेस्वन्ता न पष्ट्यै । वनोति शिप्रीभ्यां शिप्रिणीवान ॥ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      | 4                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अधि य    | स्तस्थौ केशवन्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यचेस्वन्ता न पुष्ट्यै । वनोति शिप्राभ्यां शिप्रि  | गी <mark>वान्</mark> | 5                          |

| प्रास्तौ'दृष्वौजां ऋष्वेभिस्तृतक्ष् शूरः शर्वसा । ऋभुनं क्रतुंभिर्मातृरिश्वां  | 6  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| वज्रं यश्रुक्रे सुहनाय दस्यवे हिरीमुशो हिरीमान् । अरुतहनुरद्धृतं न रर्जः       | 7  |
| अर्व नो वृजिना शिशीह्यूचा वेनेमानृचीः । नाब्रह्मा युज्ञ ऋधुग्जोषिति त्वे       | 8  |
| ऊर्ध्वा यत्ते त्रेतिनी भूद्यज्ञस्य धूर्षु सद्मन् । सुजूर्नावं स्वयंशसं सचायोः  | 9  |
| श्रिये ते पृश्निरुपुसेचेनी भूच्छ्रिये दर्विररेपाः । यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत् | 10 |
| शृतं वा यदेसुर्य् प्रति त्वा सुमित्र इत्थास्तौ दुर्मित्र इत्थास्तौ त्          | 1  |
| आवो यद्देस्युहत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यद्देस्युहत्ये कुत्सवृत्सम्              | 11 |
| । इति अष्टमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।                                      |    |

| (11)   | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ਸ. <b>10</b> , अनु. <b>9</b> )<br>देवता अश्विनौ                                                                                                                                                                               |
| ऋषि: १ | भूतांशः काश्यपः छन्दः त्रिष्टुप् उभा उं नूनं तिदर्दर्थयेथे वि तेन्वाथे धियो वस्त्र स्ध्रीचीना यातेवे प्रेमेजीगः सुदिनेव पृक्ष आ तं उष्टारेव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वात्र्या शासुरेथ् दूतेव हि ष्ठो यशसा जनेषु मापे स्थातं महिषेवां साकंयुजां शकुनस्येव पृक्षा पृश्वेवं चित्रा यजुरा अग्निरिव देव्योदींदिवांसा परिज्मानेव यजथः पु आपी वो अस्मे पितरेव पुत्रोग्रेवं रुचा नृपतीव इयेंव पृष्ट्ये किरणेव भुज्ये श्रृष्टीवानेव हव्मा ग् वंसेगेव पृष्ट्यों शिम्बातां मित्रेवं ऋता शतरा श वाजेवोज्ञा वयसा घर्म्येष्टा मेषेवेषा संपूर्याः पृरी सृण्येव जर्भरीं तुर्फरीतू नैतोशेवं तुर्फरीं पर्फरीव उद्दन्यजेव जेमेना मदेरू ता में जराय्वजरं मराय पुजेव चर्चरं जारं मरायु क्षद्मेवार्थेषु तर्तरीथ उः ऋभू नापत्खरम्जा खरजुर्वायुर्न पर्फरत्क्षयद्रयीण घर्मेव मध् जुठरे सनेक् भगेविता तुर्फरी फारिव प्तरेवं चचरा चन्द्रनिणिङ्मनेऋङ्गा मनन्याः न च<br>बृहन्तेव गम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरेते विद कर्णेव शासुरनु हि स्मराथोंऽशेव नो भजतं चि आरङ्गरेव मध्वेरयेथे सार्घेव गिव नीचीनेबारे कीनारेव स्वेदंमासिष्टिदाना क्षामेवोर्जा सूयव्स ऋध्याम स्तोमं सनुयाम वाज्मा नो मन्त्रं सरथे यशो न पृकं मधु गोष्वन्तरा भूतांशों अश्विनोः | सयेथे ॥ 1 ॥  श्रीः ।  वृपानीत् ॥ 2 ॥  गृमिष्टम् ।  रुत्रा ॥ 3 ॥  तुर्ये ।  पिमष्टम् ॥ 4 ॥  तिपन्ता ।  पा ॥ 5 ॥  होप ॥ 6 ॥  ग्रा ॥ 7 ॥  ग्राम् ॥ 7 ॥  ग्राम् ॥ 8 ॥  ग्राः ॥ 9 ॥  त्रमप्रीः ॥ 9 ॥  ति संचेथे ॥ 10 ॥  होप यातम् ॥ |
| (11)   | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (म.10, अनु.9)                                                                                                                                                                                                                  |
|        | व्यः आङ्गिरसः, प्राजापत्या दक्षिणा वा<br>देवता दक्षिणा दक्षिणादाताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,5-11, जगती 4                                                                                                                                                                                              |
|        | आविरिभून्मिह माघोनिमेषां विश्वं जीवं तमेसो वि<br>मिह ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागीदुरुः पन्था दक्षिणाय<br>उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह र<br>हिरुण्यदा अमृतृत्वं भजन्ते वासोदाः सोम् प्र ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग अदर्शि ॥ 1 ॥<br>ते सूर्येण ।                                                                                                                                                                                                 |

| दैवीं पूर्तिर्दक्षिणा देवयुज्या न केवारिभ्यों नृहि ते पृणन्ति  |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| अथा नरः प्रयंतदक्षिणासोऽवद्यभिया बुहर्वः पृणन्ति               | 3  |
| शृतधारं वायुम्कं स्वर्विदं नृचक्षस्रस्ते अभि चेक्षते ह्विः     |    |
| चे पृणन्ति प्र च यच्छन्ति संगुमे ते दक्षिणां दुहते सुप्तमातरम् | 4  |
| दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति दक्षिणावान् ग्राम्णीरग्रेमेति       | 1  |
| तमेव मेन्ये नृपितं जनीनां यः प्रथमो दक्षिणामाविवाय             | 5  |
| तमेव ऋषिं तम् ब्रह्माणमाहुर्यज्ञन्यं साम्गामुक्थशासम्          | 1  |
| स शुक्रस्य तुन्वो वेद तिस्रो यः प्रेथमो दक्षिणया रुराध         | 6  |
| दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां देदाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरेण्यम्  | 1  |
| दक्षिणान्नं वनुते यो ने आत्मा दक्षिणां वर्म कृणुते विजानन्     | 7  |
| न भोजा मेमुर्न न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः      | 1  |
| इदं यद्विश्वं भुवनं स्वश्चैतत्सर्वं दक्षिणैभ्यो ददाति          | 8  |
| भोजा जिग्युः सुर्भिं योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वध्वं या सुवासाः   | 1  |
| भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुरीया भोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति   | 9  |
| भोजायाश्वं सं मृजन्त्याशुं भोजायस्ति कुन्यार् शुम्भमाना        |    |
| भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म परिष्कृतं देवमानेव चित्रम्          | 10 |
| भोजमश्वाः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणायाः        |    |
| भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रून्त्समनीकेषु जेता              | 11 |

(11) 108 (म.10, अनु.9)

छन्दः त्रिष्टुप्

ऋषिः पणयः असुराः 1,3,5,7,9, सरमा देवशुनी 2,4,6,8,10-11 देवता सरमा 1,3,5,7,9, पणयः 2,4,6,8,10-11

किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड् दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः कास्मेहितिः का परितवम्यासीत्कथं रुसाया अतरः पयांसि  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ इन्द्रेस्य दूतीरिष्टिता चरामि मृह इच्छन्ती पणयो निधीन्वीः अतिष्कदो भियसा तन्ने आवृत्तथो रसायो अतरं पयांसि || 2 || कीदिङ्किन्द्रीः सरमे का देशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात् आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपितर्नो भवाति | 3 | नाहं तं वेद दभ्यं दभृत्स यस्येदं दूतीरसरं पराकात् न तं गूहिन्त स्रुवतौ गभीरा हुता इन्द्रीण पणयः शयध्वे || 4 || इमा गार्वः सरमे या ऐच्छुः परि दिवो अन्तन्तिभुभगे पतन्ती कस्ते एना अवे सृजादयुध्व्युतास्माकुमायुधा सन्ति तिग्मा | 5 | असेन्या वेः पणयो वचांस्यनिष्व्यास्तन्वेः सन्तु पापीः अधृष्टो व एत्वा अस्तु पन्था बृह्स्पतिर्व उभ्या न मृळात् | 6 |

| एह गमृत्रृषयः सोमिशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवेग्वाः त एतमूर्वं वि भेजन्त गोनामथैतद्वचः पणयो वम् न्नित् एवा च त्वं सेरम आज्गन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्येन स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनेर्गा अपे ते गवां सुभगे भजाम नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्विमन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः  दूरिमत पणयो वरीय उद्गावो यन्तु मिन्तीर्ऋतेने | 7                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| (7) 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (म.10, अनु.9)      |  |  |
| ऋषिः जुहूः ब्रह्मजाया, ब्राह्मः ऊर्ध्वनाभाः वा छन्दः त्रिष्टुप् 1-5, अनुष्टुप् 6-7                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता विश्वे देवाः |  |  |
| ते'ऽवदन्प्रथुमा ब्रह्मिकल्बिषेऽकूपारः सल्लिलो मतिरश्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |  |  |
| वीळुहरास्तर्प उुग्रो मेयोभूरापो देवीः प्रेथमुजा ऋतेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  |  |  |
| सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छ्दहंणीयमानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |  |
| अन्वर्तिता वर्रुणो मित्र असिद्ग्निहोता हस्तुगृह्या निनाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                  |  |  |
| हस्तेनैव ग्राह्यं आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |  |  |
| न दूतार्य प्रह्ये तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुपितं क्षित्रियस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                  |  |  |
| देवा एतस्यीमवदन्तु पूर्वे सप्तऋषयस्तर्पसे ये निषेदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |  |  |
| भीमा जाया ब्रोह्मणस्योपेनीता दुर्धां देधाति पर्मे व्योमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  |  |  |
| ब <u>्रह</u> ्यचारी चेरित वेविषुद्विषुः स देवानां भवत्येकुमङ्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |  |  |
| तेने जायामन्वीवन्दुद्वृहस्पितः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                  |  |  |
| पुनर्वे देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत । राजानः सत्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                  |  |  |
| पुनुर्दाये ब्रह्मजायां कृत्वी देवैनिकिल्बिषम् । ऊर्जं पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमुप                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिते ॥ ७ ॥         |  |  |
| (11) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म.10, अनु.9)      |  |  |
| ऋषिः जमदग्निः भार्गवः, रामः जामदग्न्यः वा छन्दः त्रिष्टुप् देवता इध्मः समिद्धः अग्निः व                                                                                                                                                                                                                                                                      | ा 1, तनूनपात् 2,   |  |  |
| इळः 3, बर्हिः 4, देवीः द्वारः 5, उषासानक्ता 6, दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ 7, तिस्रः देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |  |
| 8, त्वष्टा 9, वनस्पतिः 10, स्वाहाकृतयः 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |  |  |
| समिद्धो अद्य मर्नुषो दुरोणे देवो देवान्यजिस जातवेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |  |  |
| आ च वर्ह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  |  |  |
| तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वो समुञ्जन्तस्वेदया सुजिह्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  |  |  |

| محت عمر                                                             | देवता र    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 111                                                                 | (म.10, अन् |
| अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्ये वाचि स्वाहीकृतं ह्विरेदन्तु देवाः         | 11         |
| सुद्यो जातो व्यीममीत युज्ञमुग्निर्देवानीमभवत्पुरोगाः                | 1          |
| वनस्पितः शिम्ता देवो अग्निः स्वदेन्तु हृव्यं मधुना घृतेने           | 10         |
| उपार्वसृज् त्मन्यो सम्ञन् देवानां पार्थ ऋतुथा हवींषि                |            |
| तमुद्य होतरिषितो यजीयान् देवं त्वष्टरिम्ह यीक्ष विद्वान्            | 9          |
| य इमे द्यावीपृथिवी जिनेत्री रूपैरिपेशुद्धवनानि विश्वी               | 1          |
| तिस्रो देवीर्बुर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपेसः सदन्तु               | 8          |
| आ नो युज्ञं भारती तूर्यमेत्विळी मनुष्विद्दह चेतर्यन्ती              |            |
| प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता           | 7          |
| दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यर्जध्यै             |            |
| दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधीने              | 6          |
| आ सुष्वयन्ती यज्ते उपिक उषासानक्ता सदतां नि योनौ                    |            |
| देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायुणाः            | 5          |
| व्यचेस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनेयः शुम्भेमानाः         |            |
| व्यु प्रथते वित्तरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्                   | 4          |
| प्राचीनं बुर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्नाम् |            |
| त्वं देवानामिस यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्                   | 3          |
| आजुह्मीन ईड्यो वन्द्यश्चा योह्यम्रे वसुभिः सुजोषीः                  |            |
| मन्मानि धीभिरुत युज्ञमृन्धन् देवृत्रा चे कृणुह्यध्वरं नीः           | 2          |
| 10 .00                                                              |            |

(10)ानु.9) ऋषिः अष्टादंष्ट्रः वैरूपः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः

मनीषिणुः प्र भेरध्वं मनीषां यथीयथा मृतयुः सन्ति नृणाम् इन्द्रं स्त्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वण्स्युर्विदीनः | 1 | ऋतस्य हि सदसो धीतिरद्यौत्सं गर्ष्ट्रियो वृष्भो गोभिरानट् उदितष्टत्तविषेणा रवेण मुहान्ति चित्सं विव्याचा रजांसि || 2 || इन्द्रः किल् श्रुत्यो अस्य वेद स हि जिष्णुः पेथिकृत्सूर्याय आन्मेनां कृण्वन्नच्युताे भुवृद्गोः पतिर्दिवः सन्जा अप्रतीतः | 3 | इन्द्रो मुह्ना मेहुतो अर्णुवस्य व्रतामिनादङ्गिरोभिर्गृणानः पुरूणि चिन्नि तंताना रजांसि दाधार यो धुरुणं सुत्यताता || 4 || इन्द्रोः दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वां वेद सर्वना हन्ति शुष्णम् मुहीं चिद्वयामातनोत्सूर्येण चास्कम्भे चित्कम्भेनेन् स्कभीयान् | 5 |

| वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमस्त्ररदेवस्य शूश्रुवानस्य मायाः      | 1             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| वि धृष्णो अत्रे धृष्ता जेघन्थार्थाभवो मघवन् बाह्वोजाः        | 6             |
| सर्चन्त यदुषसुः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामिवन्दन्          | 1             |
| आ यन्नक्षेत्रं दर्दशे दिवो न पुनर्यतो निकर्द्धा नु वेद       | 7             |
| दूरं किले प्रथमा जेग्मुरासामिन्द्रेस्य याः प्रेसवे सस्रुरापः | 1             |
| क्रे स्विदग्रं क्रे बुध्न आसामापो मध्यं क्रे वो नूनमन्तः     | 8             |
| सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानाँ आदिदेताः प्र विविज्रे ज्वेन      | 1             |
| मुमुक्षमाणा उत या मुमुच्चेऽधेदेता न रमन्ते निर्तिकाः         | 9             |
| सुध्रीचीः सिन्धुमुशृतीरिवायन्त्सुनाज्जार अरि्तः पूर्भिदासाम् | 1             |
| अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे जेग्मुः सूनृतो इन्द्र पूर्वीः  | 10            |
| $1\overline{12}$                                             | (म.10, अनु.9) |

ऋषिः नभःप्रभेदनः वैरूपः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः

(10)

इन्द्र पिबे प्रतिकामं सुतस्ये प्रातःसावस्तव हि पूर्वपीतिः हर्षस्व हन्तवे शूर शत्रूनुक्थेभिष्टे वीर्यार्च प्र ब्रवाम  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ यस्ते रथो मनसो जवीयानेन्द्र तेन सोमुपेयाय याहि तूयमा ते हरयः प्र द्रवन्तु येभियांसि वृषेभिर्मन्देमानः || 2 || हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठै रूपेस्तुन्वं स्पर्शयस्व अस्माभिरिन्द्र सर्खिभिर्हुवानः संधीचीनो मदियस्वा निषद्य | 3 | यस्य त्यत्ते महिमानं मदेष्विमे मही रोदेसी नाविविक्ताम् तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः प्रियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छी || 4 || यस्य शश्वीत्पिपवाँ ईन्द्र शत्रूननानुकृत्या रण्यो चकर्थ स ते पुरंधिं तिविषीमियर्ति स ते मदीय सुत ईन्द्र सोर्मः | 5 | इदं ते पात्रं सनिवत्तिमन्द्र पिबा सोमेमेना शतक्रतो पूर्ण ओहावो मेदिरस्य मध्वो यं विश्व इदिभिहयैन्ति देवाः | 6 | वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ् ह्वयन्ते अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा भुवन्त्सर्वना तेषु हर्य | 7 | प्र ते इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि स्तीनमेन्युरश्रथायो अद्गिं सुवेदनामेकृणोर्ब्रह्मणे गाम्  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ नि षु सींद गणपते गुणेषु त्वामांहुर्विप्रतमं कवीनाम् न ऋते त्वत्क्रियते किं चुनारे मुहामुर्क मेघवञ्चित्रमेर्च || 9 || अभिख्या नो मघवन्नार्धमानान्त्सखे बोधि वसुपते सखीनाम् रणं कृधि रणकृत्सत्यशुष्माभक्ते चिदा भेजा राये अस्मान् **|| 10 ||** 

ऋषिः शतप्रभेदनः वैरूपः छन्दः जगती 1-9, त्रिष्टुप् 10 देवता इन्द्रः

| ऋषिः शतप्रभेदनः वैरूपः छन्दः जगती 1-9, त्रिष्टुप् 10 देवता इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۰                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवैरनु शुष्म<br>यदैत्कृण्वानो मेहिमानेमिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य क्रत्<br>तमस्य विष्णुमेहिमानमोजेसांशुं देधन्वान्मधेनो वि<br>देवेभिरिन्द्रो मुघवी स्याविभिर्वृत्रं जेघन्वा अभवृद्धरे<br>वृत्रेण यदिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसी<br>विश्वे ते अत्रं मुरुतः सह त्मनावर्धन्नुग्र मिहमानेमि<br>ज्ज्ञान एव व्यंबाधत स्पृधः प्रापेश्यद्वीरो अभि पौं<br>अवृश्चदद्विमवे स्स्यदः सृज्दस्त्रिभ्रान्नाकं स्वप्स्यया<br>आदिन्द्रः स्त्रा तविषीरपत्यत् वरीयो द्यावापृथिवी<br>अवीभरद्धृषितो वर्ज्रमायसं शेवं िम्त्राय वर्रणाय | मावताम्                                                                                                 |
| इन्द्रस्यात्र तिविषीभ्यो विर्ष्शिनं ऋघायतो अरंहयन<br>वृत्रं यदुग्रो व्यवृश्चदोजसापो बिभ्रेतं तमसा परीवृत<br>या वीर्याणि प्रथमानि कर्त्वा मिहत्वेभिर्यतमानौ स<br>ध्वान्तं तमोऽवं दध्वसे हृत इन्द्रो मृह्ना पूर्वहूतावप<br>विश्वे देवासो अध् वृष्ण्यानि तेऽवर्धयन्त्सोमेवत्या<br>रुद्धं वृत्रमहिमिन्द्रेस्य हन्मेनाग्निर्न जम्भैस्तृष्वन्नेमावन्<br>भूरि दक्षेभिर्वचनेभिर्ऋक्षेभिः सुख्येभिः सुख्यानि प्र<br>इन्द्रो धुनिं च चमुरिं च दम्भयेळ्ळ्द्धामनुस्या शृणुत                                                                                          | न्त मृन्यवें ।  ाम् ॥ ६ ॥  ाम्पियतुः ।  त्यत ॥ ७ ॥  वच्स्ययां ।  यत् ॥ ८ ॥  यत् ॥ ८ ॥  तं दुभीतये ॥ ७ ॥ |
| त्वं पुरूण्या भेरा स्वश्र्या येभिर्मंसै निवर्चनानि शं<br>सुगेभिर्विश्वां दुरिता तरेम विदो षु ण उर्विया गाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| (10) 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म.10, अनु.10)                                                                                          |
| ऋषिः सिधः वैरूपः, घर्मः तापसः वा छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10, जगती 4 देवता विश्वे देवाः                                                                          |
| घुर्मा समेन्ता त्रिवृतं व्योपतुस्तयोर्जुष्टिं मात्रिश्वी र<br>दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्विदुर्देवाः सहस्रोमानम्<br>तिस्रो देष्ट्राय निर्ऋतीरुपसिते दीर्घुश्रुतो वि हि जान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>ा</u> र्कम् ॥ 1 ॥                                                                                    |
| तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गुह्येषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्रृतेषुं ॥ 2 ॥                                                                                         |
| चर्तुष्कपर्दा युवृतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनीनि व<br>तस्यां सुपूर्णा वृषणा नि षेदतुर्यत्रे देवा देधिरे भीग<br>एकेः सुपूर्णः स समुद्रमा विवेश् स इदं विश्वं भुव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुधेर्यम् ॥ 3 ॥                                                                                         |
| तं पाकेन् मनसापश्यमन्तित्स्तं माता रेळिह् स उ<br>सुपुर्णं विप्राः कुवयो वचौभिरेकं सन्तं बहुधा केल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्र रेळिह मातरम् ॥ ४ ॥                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |

| छन्दांसि च दर्धतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादेश        | 5  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| षट्त्रिंशाँश्चे चतुरेः कुल्पयेन्तुश्छन्दांसि च दर्धत आद्वादुशम् | 1  |
| युज्ञं विमायं कुवयों मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति        | 6  |
| चतुर्दशान्ये मेहिमानों अस्य तं धीरा वाचा प्र णेयन्ति सप्त       | 1  |
| आप्नीनं तीर्थं क इह प्र वोचिद्येने पृथा प्रिपिबेन्ते सुतस्ये    | 7  |
| स्हस्रधा पेञ्चद्रशान्युक्था यावृद्द्यावीपृथिवी तावृदित्तत्      | 1  |
| सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावद्भह्य विष्ठितं तार्वती वाक्          | 8  |
| कश्छन्देसां योगमा वेद धीरः को धिष्णयां प्रति वाचं पपाद          | 1  |
| कमृत्विजीमष्टमं शूरेमाहुर्हरी इन्द्रेस्य नि चिकाय कः स्वित्     | 9  |
| भूम्या अन्तुं पर्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासो अस्थुः       | 1  |
| श्रमस्य दायं वि भेजन्त्येभ्यो युदा युमो भवति हुर्म्ये हितः      | 10 |

 (9)
 115
 (म.10, अनु.10)

 ऋषिः वार्ष्टिहव्यः उपस्तुतः
 छन्दः जगती 1-7, त्रिष्टुप् 8, शकरी 9
 देवता अग्निः

चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वृक्षथो न यो मातरावृप्येति धातवे अनूधा यदि जीजनदर्धा च नु व्वक्ष सुद्यो मिह दूत्यं र् चरेन् 11 अग्निर्ह नामे धायि दन्नपस्तेमः सं यो वनो युवते भस्मेना दुता अभिप्रमुरा जुह्वी स्वध्वर इनो न प्रोथेमानो यवसे वृषी || 2 || तं वो विं न द्रुषदं देवमन्धस् इन्दुं प्रोथेन्तं प्रवपेन्तमण्वम् आसा विह्नं न शोचिषा विरिष्शिनं मिहिव्रतं न सरजन्तमध्वेनः | 3 | वि यस्ये ते ज्रयसानस्याजरु धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्येताः आ रुण्वासो यूर्युधयो न सत्वुनं त्रितं नेशन्त प्र शिषन्ते इष्टये || 4 || स इद्ग्निः कण्वेतमः कण्वेसखार्यः पर्स्यान्तरस्य तरुषः अ्ग्निः पातु गृण्तो अ्ग्निः सूरीनृग्निर्देदातु तेषामवी नः | 5 | वाजिन्तमाय सहीसे सुपित्र्य तृषु च्यवीनो अनु जातवेदसे अनुद्रे चिद्यो धृष्ता वरं स्ते म्हिन्तमाय धन्वनेदिविष्यते | 6 | एवाग्निर्मतीः सह सूरिभिवंसुः ष्टवे सहसः सूनरो नृभिः मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न द्युम्नैरुभि सन्ति मानुषान् ॥ ७ ॥ ऊर्जो नपात्सहसावृन्निति त्वोपस्तुतस्य वन्दते वृषा वाक् त्वां स्तोषाम् त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रत्रं दधानाः | 8 | इति त्वाग्ने वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास् ऋषयोऽवोचन् ताँश्चे पाहि गृेणतश्चे सूरीन् वषुड्वष्विळत्यूर्ध्वासो अनक्षन्नमो नम् इत्यूर्ध्वासो अनक्षन्

|| 9 ||

(9) 116 (म.10, अनु.10)

| (3)                                                                 | (1.10, 913.10)   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| ऋषिःअग्नियुतः स्थौरः, स्थौरः अग्नियूपः वा छन्दः त्रिष्टुप्          | देवता इन्द्रः    |
| पिबा सोमं महुत इन्द्वियाय पिबा वृत्राय हन्तेवे शविष्ठ               |                  |
| पिर्ब राये शर्वसे हूयमीनुः पिब् मध्वेस्तृपदिन्द्रा वृषस्व           | 1                |
| अस्य पिब क्षुमतुः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरुमा सुतस्य             | l                |
| स्वस्तिदा मर्नेसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौर्भगाय                   | 2                |
| मुमत्तुं त्वा दिव्यः सोमे इन्द्र मुमत्तु यः सूयते पार्थिवेषु        | l                |
| म्मत्तु येन् वरिवश्चकर्थं म्मत्तु येने निरिणास्ति शत्रून्           | 3                |
| आ द्विबर्ही अमिनो यात्विन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धीः         | l                |
| गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वेः स्त्रा खेदीमरुश्हा वृषस्व             | 4                |
| नि ति्ग्मानि भ्राशयुन् भ्राश्यान्यवे स्थिरा तेनुहि यातुजूनीम्       | l                |
| उग्राय ते सहो बलं ददामि प्रतीत्या शत्रून् विग्वदेषु वृश्च           | 5                |
| व्यर्थ इन्द्र तनुहि श्रवांस्योजः स्थिरेव धन्वनोऽभिमातीः             | l                |
| अस्मद्रयेग्वावृधानः सहोभिरिनेभृष्टस्तन्वं वावृधस्व                  | 6                |
| इदं हुविर्मीघवुन् तुभ्यं रातं प्रति सम्राळहेणानो गृभाय              | l                |
| तुभ्यं सुतो मेघवन् तुभ्यं पुको इंद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य        | 7                |
| अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हुर्वीषि चनो दिधष्व पचतोत सोमेम्           |                  |
| प्रयस्वन्तः प्रति हर्यामसि त्वा सृत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः        | 8                |
| प्रेन्द्राग्निभ्यां सुवच्स्यामियर्मि सिन्धविव प्रेरेयं नार्वमुकैः   | l                |
| अयोइव परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनुदा उद्भिदेश                    | 9                |
| (9) 117                                                             | (म.10, अनु.10)   |
| ऋषिः भिक्षुः आङ्गिरसः छन्दः जगती 1-2, त्रिष्टुप् 3-9                | देवता धनान्नदानं |
| न वा उ देवाः क्षुधृमिद्धधं देदुरुताशित्मुपे गच्छन्ति मृत्यवेः       | 1                |
| उतो र्यिः पृण्तो नोपे दस्यत्युतापृणन् मर्डितारं न विन्दते           | 1                |
| य आधार्य चकमानार्य पित्वोऽन्नेवान्त्सन्नेफितायोपज्ग्मुषे            | 1                |
| स्थिरं मर्नः कृणुते सेवेते पुरोतो चित्स मर्डितारं न विन्दते         | 2                |
| स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय                        | 1                |
| अरमस्मै भवति यामहूता उतापुरीषु कृणुते संखायम्                       | 3                |
| न स सखा यो न दर्दाति सख्ये सचाभुवे सर्चमानाय पित्वः                 | l                |
| अपौरमात्प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्त <u>ीम</u> न्यमर्रणं चिदिच्छेत् | 4                |
| पृणीयादिन्नार्धमानाय तव्यान् द्राघीयांसमनु पश्येत पन्थीम्           | 1                |
| ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चुक्रान्यमेन्युमुपे तिष्ठन्त रार्यः            | 5                |
| मोघमन्नं विन्दते अप्रेचेताः सृत्यं ब्रेवीमि वृध इत्स तस्ये          | 1                |
| नार्यमणुं पुष्यिति नो सखीयुं केवेलाघो भवति केवलादी                  | 6                |

| कृषन्नित्फालु आशितं कृणोति यन्नध्वनिमर्प वृङ्के चरित्रैः          |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| वंदेन् ब्रह्मावेदतो वनीयान् पृणन्नापिरपृणन्तम्भि ष्यति            | 7                       |
| एकेपाब्दूयो द्विपदो वि चेक्रमे द्विपात्त्रिपार्दम्भ्येति पृश्चात् |                         |
| चतुष्यादेति द्विपदीमभिस्वरे संपश्येन् पुङ्कीरुपतिष्ठेमानः         | $\parallel 8 \parallel$ |
| सुमौ चिद्धस्तौ न सुमं विविष्टः संमातर्रा चिन्न सुमं दुहाते        |                         |
| यमयोश्चित्र समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः            | 9                       |
|                                                                   |                         |

| <u>(9)</u>                                 | 118                                | (म.10, अनु.10)       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ऋषिः उरुक्षयः आमहीयवः                      | छन्दः गायत्री                      | देवता रक्षोहा अग्निः |
| अग्ने हंसि न्यर्वत्रणं दीद्यन् मर्त्येष्वा | । स्वे क्षये <sup>।</sup> शुचिव्रत | 1                    |
| उत्तिष्ठस्य स्वाहुतो घृतानि प्रति मोदसे    | । यत्त्वा स्रुचीः समस्थिरन्        | 2                    |
| स आहुतो वि रोचतेऽग्निरीळेन्यो गिरा         | । स्रुचा प्रतीकमज्यते              | 3                    |
| घृतेनाग्निः समेज्यते मधुप्रतीक् आहुतः      | । रोचेमानो वि्भावसुः               | 4                    |
| जरमाणुः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन         | । तं त्वां हवन्त् मत्याः           | 5                    |
| तं मेर्ता अमेर्त्यं घृतेनाग्निं सेपर्यत    | । अद्मिभ्यं गृहपितिम्              | 6                    |
| अद्मिभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं देह       | । गोपा ऋतस्यं दीदिहि               | 7                    |
| स त्वर्मग्रे प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः  | । उ्रुक्षयेषु दीद्यंत्             | 8                    |
| तं त्वा गोर्भिरुरुक्षयां हव्यवाहं समीधिरे  | । यजिष्ठं मानुषे जने               | 9                    |
| (13)                                       | 119                                | (ਸ.10, अनु.10)       |
| ऋषिः लबरूपापन्नः इन्द्रः                   | छन्दः गायत्री                      | देवता इन्द्रः        |

इति वा इति में मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्सोम्स्यापामिति | 1 | प्र वार्ताइव दोधत उन्मा पीता अयंसत । कुवित्सोम्स्यापामिति || 2 || । कुवित्सोम्स्यापामिति उन्मा पीता अयंसत् रथमश्वाइवाशवीः || 3 || उपं मा मृतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम् । कुवित्सोम्स्यापामिति || 4 || अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मृतिम् । कुवित्सोम्स्यापामिति || 5 || न्हि में अक्षिपञ्चनाच्छन्त्सुः पञ्चे कृष्टयः । कुवित्सोम्स्यापामिति | 6 | नृहि मे रोदेसी उभे अन्यं पृक्षं चुन प्रति । कुवित्सोम्स्यापामिति | 7 | अभि द्यां महिना भुवम्भी र्मां पृथिवीं महीम्। कुवित्सोम्स्यापामिति || 8 || हन्ताहं पृथिवीमिमां नि देधानीह वेह वा । कुवित्सोम्स्यापामिति || 9 || ओ्षमित्पृथिवीमृहं जुङ्घनानीह वेह वा । कुवित्सोम्स्यापामिति | 10 || दिवि में अन्यः पृक्षोर्इधो अन्यमेचीकृषम् । कुवित्सोम्स्यापामिति अहमस्मि महामहो ऽभिन्भ्यमुदीषितः । कुवित्सोम्स्यापामिति गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहेनः । कुवित्सोम्स्यापामिति | 13 || । इति अष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

## (सप्तमोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-30)

| (9)    | 120                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.10)         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ऋषिः व | बृहिद्दवः आथर्वणः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                 | देवता इन्द्रः          |
|        | तदिदास भुवनेषु ज्येष्टं यतो ज्ज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः<br>सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदुन्त्यूमाः<br>वावृधानः शर्वसा भूयोजाः शत्रूर्दासाय भियसं दधाति | <br>   <b>1</b>   <br> |
|        | अर्व्यनञ्च व्यनञ्च सस्ति सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु<br>त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः                                                 | 2                      |
|        | स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समुदः सु मधु मधुनाभि योधीः<br>इति चिद्धि त्वा धना जयन्तुं मदेमदे अनुमदेन्ति विप्राः                                                | 3                      |
|        | ओजीयो धृष्णो स्थिरमा तेनुष्व मा त्वा दभन्यातुधाना दुरेवाः<br>त्वया वयं शांशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि                                                 | <b>4</b>   <br>        |
|        | चोदयमि त् आर्युधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि<br>स्तुषेय्यं पुरुवर्षसमृभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्यानम्                                                          | 5                      |
|        | आ देर्षते शर्वसा सुप्त दानून् प्र सक्षिते प्रतिमानीनि भूरि<br>नि तद्दिधिषेऽवरं परं च यस्मिन्नाविधावसा दुरोणे                                                       | <b>6</b>   <br>        |
|        | आ मातरा स्थापयसे जिग्लू अते इनोषि कर्वरा पुरूणि<br>इमा ब्रह्म बृहद्दिवो विवृक्तीन्द्रीय शूषमिग्रियः स्वृषाः                                                        | 7   <br>               |
|        | महो गोत्रस्ये क्षयति स्वराजो दुर्रश्च विश्वो अवृणोदप् स्वाः<br>पुवा महान् बृहिद्दवो अथुर्वावोचत्स्वां तुन्वर्रमिन्द्रमेव                                           | 8                      |
|        | स्वसारो मात्रिभ्वरीरिपुप्रा हिन्वन्ति च शर्वसा वर्धयन्ति च                                                                                                         | 9                      |
| (10)   | 121                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.10)         |
| ऋषिः   | हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                           | देवता कः (प्रजापतिः)   |
|        | हिरुण्यगुर्भः समेवर्तताग्रे भूतस्ये जातः पितरेके आसीत्                                                                                                             | I                      |
|        | स दीधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवार्य हिवर्षा विधेम<br>य अत्मिदा बेलदा यस्य विश्वे उपासेते प्रशिषं यस्ये देवाः                                                 | <b>1</b>   <br>        |
|        | यस्ये छायामृत्ं यस्ये मृत्युः कस्मै देवाये हृविषा विधेम<br>यः प्राणुतो निमिषुतो महित्वैकु इद्राजा जर्गतो बुभूवे                                                    | 2   <br>  1            |
|        | य ईशे अस्य द्विपदुश्चतुष्पदुः कस्मै देवायं हुविषा विधेम                                                                                                            | 3                      |
|        | यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्ये समुद्रं रसया सहाहुः<br>यस्येमाः प्रदिशो यस्ये बाहू कस्मै देवाये हविषा विधेम                                                       | 4   <br>  4   <br>  .  |
|        | येन द्यौरुग्रा पृथिवी चे दृळ्हा येन स्वीः स्तिभृतं येन नार्कः<br>यो अन्तरिक्षे रजसो विमानुः कस्मै देवाये हृविषा विधेम                                              | 5                      |

|        | यं क्रन्देसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेतां मनेसा रेजेमाने                |       |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|        | यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवायं हविषा विधेम                     | 6     |                   |
|        | आपो ह यह्र <u>ीह</u> तीर्विश्वमायुन् गर्भुं दधीना जुनयन्तीरुग्निम्    |       | I                 |
|        | ततो देवानां समेवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम                   | 7     |                   |
|        | यश्चिदापो महिना पूर्यपश्यद्दक्षुं दधाना जनयन्तीर्य्ज्ञम्              |       | <br>              |
|        | यो देवेष्विधि देव एक आसीत्कस्मै देवार्य हविषा विधेम                   | 8     | ·<br>             |
|        | मा नो हिंसीज्जिनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सुत्यर्धर्मा जुजान         | " 0   | "<br>             |
|        | यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जुजानु कस्मै देवायं हिवषा विधेम                | ∥ 9   | '<br>             |
|        | प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बीभूव                  | " /   | "<br>             |
|        | यत्कीमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यीम् पतीयो रयीणाम्               | 10    | '<br>             |
| (8)    | 122                                                                   |       |                   |
|        |                                                                       |       | 0, अनु.10)        |
| ऋ।पः । | वत्रमहाः वासिष्ठः छन्दः त्रिष्टुप् 1,5, जगती 2-4,6-8                  |       | देवता अग्निः      |
|        | वसुं न चित्रमेहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्                    |       | 1                 |
|        | स रसिते शुरुधो विश्वधीयसोऽग्निर्होती गृहपीतः सुवीर्यम्                | 1     |                   |
|        | जुषाणो अग्ने प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुक्रतो      |       | I                 |
|        | घृतीनिर्णिग्ब्रह्मणे गातुमेरेय तर्व देवा अजनयन्ननुं ब्रुतम्           | 2     | ·<br>             |
|        | स्प्त धार्मानि परियन्नमेर्त्यो दार्शद्वाशुषे सुकृते मामहस्व           | " 2   | "<br>             |
|        | सुवीरेण र्यिणांग्ने स्वाभुवा यस्त आनंट् स्मिधा तं जुंषस्व             | 11 2  | 1<br>11           |
|        |                                                                       | 3     |                   |
|        | युज्ञस्य केतुं प्रेथमं पुरोहितं ह्विष्मन्त ईळते सृप्त वाजिनम्         | п.    | <br>              |
|        | शृण्वन्तमाभ्रं घृतपृष्ठमुक्षणं पृणन्तं देवं पृण्ते सुवीर्यम्          | 4     |                   |
|        | त्वं दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमीनो अमृतीय मत्स्व                      | 11 -  | <br>              |
|        | त्वां मेर्जयन् मुरुतौ दाशुषौ गृहे त्वां स्तोमेभिभृगवो वि रुरुचुः      | 5     |                   |
|        | इषं दुहन्त्सुदुघां विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो              | 11 -  | <br>              |
|        | अग्ने घृतस्त्रुस्त्रिर्ऋतानि दीद्यद्वर्तिर्य्ज्ञं परियन्त्स् क्रतूयसे | 6     |                   |
|        | त्वामिद्स्या उषसो व्यृष्टिषु दूतं कृण्वाना अयजन्त मानुषाः             | n _   | <br>              |
|        | त्वां देवा महयाय्याय वावृधुराज्यमग्ने निमृजन्ती अध्वरे                | 7     |                   |
|        | नि त्वा वसिष्ठा अह्वन्त वाजिनं गृणन्तो अग्ने विदर्थेषु वेधसः          | 11 0  | <br>              |
|        | रायस्पोषं यजमानेषु धारय यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                    | 8     |                   |
| (8)    | 123                                                                   | (म. 1 | <u>0,</u> अनु.10) |
| ऋषिः व | नः भार्गवः छन्दः त्रिष्टुप्                                           |       | देवता वेनः        |
|        | अयं वेनश्चोदयत्पृश्चिगर्भा ज्योतिर्जरायू रजेसो विमाने                 |       | Ī                 |
|        | ऱ्ममुपां संगुमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मृतिभी रिहन्ति                | 1     |                   |
|        | सुमुद्रादूर्मिमुदियर्ति वेनो नेभोजाः पृष्ठं हर्युतस्य दर्शि           |       | I                 |
|        | ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट् समानं योनिम्भ्येनूषत् व्राः              | 2     |                   |
|        |                                                                       |       |                   |

| समानं पूर्वीर्भि वविशानास्तिष्ठेन् वृत्सस्य मातरः सनीळाः           | 1 |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रि्हन्ति मध्वो अमृतस्य वाणीः                | 3 |
| जानन्तो रूपर्मकृपन्त् विप्रो मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्          | 1 |
| ऋतेन् यन्तो अधि सिन्धुंमस्थुर्विदर्नन्धर्वो अमृतानि नाम            | 4 |
| अप्सरा जारमुपसिष्मियाणा योषा बिभर्ति पर्मे व्योमन्                 | 1 |
| चरत्रियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदेत्पुक्षे हिरुण्यये स वेनः        | 5 |
| नाके सुपूर्णमुप् यत्पतेन्तं हुदा वेर्नन्तो अभ्यचेक्षत त्वा         | 1 |
| हिर्रण्यपक्षुं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुर्ण्युम्            | 6 |
| कुर्ध्वो गन्ध्वो अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ् चित्रा बिभ्रेदस्यायुधानि | 1 |
| वसानाे अत्कं सुर्भिं दृशे कं स्वर्ंण नाम जनत प्रियाणि              | 7 |
| द्रप्सः समुद्रमुभि यज्जिगाति पश्यन् गृधस्य चक्षसा विधर्मन्         | 1 |
| भानुः शुक्रेणे शोचिषां चकानस्तृतीये चक्रे रजिस प्रियाणि            | 8 |
| <u> </u>                                                           |   |

(9) 124 (म.10, अनु.10)

ऋषिः अग्निवरुणसोमाः 1,5-9, अग्निः 2-4

छन्दः त्रिष्टुप् 1-6,8-9 जगती 7

देवता अग्निः 1, अग्नेरात्मा 2-4, वरुणः 5,7-8, सोमः 6, इन्द्रः 9

इमं नो अग्न उप यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम् असो हव्यवाळुत नेः पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम् आशियष्ठाः | 1 | अदेवाद्वेवः प्रचता गृहा यन् प्रपश्यमानो अमृतुत्वमेमि शिवं यत्सन्तुमिशवो जहामि स्वात्सुख्यादरणीं नाभिमेमि | 2 | पश्येन्नन्यस्या अतिथिं वयाया ऋतस्य धाम् वि मिमे पुरूणि शंसामि पित्रे असुराय शेवमयज्ञियाद्यज्ञियं भागमेमि | 3 | बुद्धीः समा अकरम्नतरस्मिन्निन्द्रं वृणानः पितरं जहामि अग्निः सोमो वर्रणस्ते च्यवन्ते पूर्यावर्द्वाष्ट्रं तदवाम्यायन् | 4 | निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन् त्वं च मा वरुण कामयसि ऋतेने राजुन्ननृतं विविञ्चन् मर्म राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि | 5 | इदं स्वरिदमिदास वाममयं प्रकाश उर्वरंन्तरिक्षम् हर्नाव वृत्रं निरेहि सोम ह्विष्ट्वा सन्तं ह्विषा यजाम | 6 | कुविः केवित्वा दिवि रूपमासेजुदप्रभूती वरुणो निरुपः सृजत् क्षेमं कृण्वाना जनेयो न सिन्धेव्स्ता अस्य वर्णं शुचेयो भरिभ्रति | 7 | ता अस्य ज्येष्ठीमन्द्रियं संचन्ते ता ईमा क्षीति स्वधया मर्दन्तीः ता ईं विशो न राजनिं वृणाना बीभृत्सुवो अपे वृत्रादितिष्ठन् | 8 |

|        | बीभृत्सूनां स्युजं हंसमाहुर्पां दिव्यानां सुख्ये चर्रन्तम्                    | 1                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | अनुष्टुभमनुं चर्चूर्यमाणुमिन्द्रं नि चिक्युः कुवयो मनीषा                      | 9                    |
| (8)    | 125                                                                           | (म.10, अनु.10)       |
| ऋषिः व | त्राक् आम्भृणी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3-8, जगती 2                                 | देवता आत्मा          |
|        | अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमदित्यैरुत विश्वदेवैः                             |                      |
|        | अुहं मित्रावर्रणोभा बिभर्म्युहमिन्द्वाग्नी अहमुश्विनोभा                       | 1                    |
|        | अ्हं सोममाहुनसं बिभर्म्युहं त्वष्टीरमुत पूषणुं भर्गम्                         | 1                    |
|        | अ्हं देधाम् द्रविणं ह्विष्मेते सुप्राव्ये ३ यजमानाय सुन्वते                   | 2                    |
|        | अ्हं राष्ट्री सुंगर्मनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा युज्ञियानाम्                   | 1                    |
|        | तां मो देवा व्येदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयेन्तीम्                 | 3                    |
|        | मया सो अन्नेमत्ति यो विपश्येति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम्                  | 1                    |
|        | अमुन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि                   | 4                    |
|        | अ्हमेव स्वयमिदं वेदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः                             | 1                    |
|        | यं कामये तंतेमुग्नं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्                    | 5                    |
|        | अ़हं रुद्राय धनुरा तेनोमि ब्रह्मद्विषे शरेवे हन्तवा उ                         | 1                    |
|        | अुहं जनीय सुमदं कृणोम्युहं द्यावीपृथिवी आ विवेश                               | 6                    |
|        | अहं सुवे पितरेमस्य मूर्धन्मम् योनिरप्स्वर्ंन्तः समुद्रे                       | 1                    |
|        | ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वृष्मणोपे स्पृशामि                    | 7                    |
|        | अहमेव वार्तइव प्र वोम्यारभेमाणा भुवनानि विश्वी                                | 1                    |
|        | पुरो दिवा पुर एना पृथि॒व्यैतावेती महिना सं बेभूव                              | 8                    |
| (8)    | 126                                                                           | (म.10, अनु.10)       |
| ऋषिःअं | होमुक् वामदेवः, कुल्मलबर्हिषः शैलूषः वा छन्दः उपरिष्टाद्वृहती 1-7, त्रिष्टुप् | 8 देवता विश्वे देवाः |

न तमंहो न दुंरितं देवांसो अष्ट मर्त्यम्। स्जोषंसो यर्मर्यमा मित्रो नयन्ति वर्रुणो अति द्विषः ॥ 1 ॥ तद्धि वयं वृणीमहे वर्रुण मित्रार्यमन् । येना निरंहंसो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमित द्विषः ॥ 2 ॥ ते नूनं नोऽयमूतये वर्रुणो मित्रो अर्यमा। नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ॥ 3 ॥ यूयं विश्वं परि पाथ वर्रुणो मित्रो अर्यमा। युष्माकं शर्मीण प्रिये स्यामं सुप्रणीत्योऽति द्विषः ॥ 4 ॥ आदित्यासो अति स्विधो वर्रुणो मित्रो अर्यमा। उग्रं मुरुद्धी रुद्धं हुवेमेन्द्रमृप्तिं स्वस्तयेऽति द्विषः ॥ 5 ॥ नेतार कुषु णस्तिरो वर्रुणो मित्रो अर्यमा। अति विश्वानि दुरिता राजानश्चर्षणीनामिति द्विषः ॥ 6 ॥ शुनम्स्मभ्यमूतये वर्रुणो मित्रो अर्यमा। शर्म यच्छन्तु स्प्रथं आदित्यासो यदीमहे अति द्विषः ॥ 7 ॥ यथा ह त्यद्वसवो गौर्यं चित्पदि षिताममुञ्चता यजत्राः । एवो ष्वरंस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतुरं न आर्यः ॥ अर्युः

| ऋषिः कुशिकः सौभरः, रात्रिः भारद्वाजी वा छन्द  | ः गायत्री                   | देवता रात्रिः      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| रात्री व्यंख्यदायती पुंरुत्रा देव्यर्क्षभिः   | । विश्वा अधि श्रियोऽधित     | T    1             |
| ओर्वीप्रा अमेर्त्या निवतो देव्युर्देदतः       | । ज्योतिषा बाधते तर्मः      | 2                  |
| निरु स्वसौरमस्कृतोषसं देव्यीयती               | । अपेर्दु हासते तर्मः       | 3                  |
| सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामुन्नविक्ष्महि   | । वृक्षे न वेस्तिं वयः      | 4                  |
| नि ग्रामसो अविक्षत् नि पुद्वन्तो नि पुक्षिणीः | । नि श्येनासश्चिद्धिनः      | 5                  |
| यावया वृक्यंर् वृकं युवयं स्तेनमूर्म्ये       | । अर्था नः सुतर्रा भव       | 6                  |
| उपे मा पेपिशतमीः कृष्णं व्यक्तमस्थित          | । उर्ष ऋणेव यातय            | 7                  |
| उपे ते गाड्वाकेरं वृणीष्व दुहितर्दिवः         | । रात्रि स्तोमं न जि्ग्युषे | 8                  |
| (9)                                           | 28                          | (म.10, अनु.10)     |
| ऋषिः विहव्यः आङ्गिरसः छन्दः त्रिष्टुप्        | 1-8, जगती 9                 | देवता विश्वे देवाः |

ममार्गे वर्चो विह्वेष्वस्तु वयं त्वेन्धीनास्तुन्वं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रदिश्श्चतंस्रस्त्वयाध्यंक्षेणु पृतेना जयेम  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ मर्म देवा विह्वे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णुरिग्नः ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वार्तः पवतां कामे अस्मिन् || 2 || मिय देवा द्रविणमा येजन्तां मय्याशीरस्तु मिय देवहूतिः दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तुन्वा सुवीराः || 3 || मह्यं यजन्तु मम् यानि ह्व्याकूतिः स्त्या मनसो मे अस्तु एनो मा नि गां कत्मञ्चनाहं विश्वे देवासो अधि वोचता नः || 4 || देवी: षळुर्वीरुरु नी: कृणोत् विश्वे देवास इह वीरयध्वम् मा हस्मिहि प्रजया मा तुनूभिर्मा रधाम द्विष्ते सौम राजन् | 5 | अग्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषामदेख्यो गोपाः परि पाहि नुस्त्वम् प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुन्स्ते र्भेषां प्रबुधां वि नेशत् | 6 | धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं त्रातारमभिमातिषाहम् इमं युज्ञम्श्विनोभा बृहस्पतिर्देवाः पन्ति यजमानं न्यूर्थात् | 7 | उरुव्यची नो महिषः शर्मी यंसद्स्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षुः स नी प्रजाये हर्यश्व मृळ्येन्द्र मा नो रीरिषो मा पर्रा दाः | 8 | ये नः सुपत्ना अपु ते भवन्त्वन्द्राग्निभ्यामवे बाधामहे तान् वसेवो रुद्रा अदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तरमधिराजमेक्रन् || 9 ||

(7) **129** (म.10, अनु.11)

| ( / ) |                        | 12/                                                                         | (11.10, 91g.11)  |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ऋषिः  | परमेष्ठी प्रजापतिः     | छन्दः त्रिष्टुप्                                                            | देवता भाववृत्तम् |
|       | नासंदासीन्नो सदस्      | गित्तुदानीं नासीद्रजो नो व्यो <sup>ष</sup> मा पुरो यत्                      |                  |
|       |                        | कस्य शर्मुन्नम्भुः किमसिीद्गहेनं गभीरम्                                     | 1                |
|       |                        | <br>न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः                                    |                  |
|       | <u> </u>               |                                                                             | 2                |
|       |                        | -<br>गूळ्हमग्रे <sup>।</sup> ऽप्रकेतं सल्लिलं सर्वीमा <u>इ</u> दम्          |                  |
|       |                        | यदास <u>्</u> रीत्तपेस्रस्तन्महिनाजायतैकेम्                                 | 3                |
|       | <u> </u>               | <br>र्नुताधि मनेसो रेतः प्रथमं यदासीत्                                      |                  |
|       |                        | <br>नरिविन्दन् हृदि प्रतीष्यां कुवयों मनीषा                                 | 4                |
|       | _                      | ्<br>एश्मिरेषामुधः स्विदासी ३ दुपरि स्विदासी ३ त्                           |                  |
|       |                        | पु<br>गाने आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयेतिः पुरस्तात्                           | 5                |
|       |                        | इह प्र वोचत्कुत् आजाता कुर्त <u>इ</u> यं विसृष्टिः                          |                  |
|       |                        |                                                                             | 6                |
|       |                        |                                                                             |                  |
|       | -                      | - ॰-<br>रुमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेदे                             | 7                |
| (7)   |                        | 130                                                                         | (म.10, अनु.11)   |
|       | यज्ञः प्राजापत्यः      | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-7                                                | देवता भाववृत्तम् |
|       | यो यज्ञो विश्वतस्त     |                                                                             |                  |
|       |                        | य आयुयुः प्र वयापं वयेत्यसिते तृते                                          | 1                |
|       |                        | कृणित्त पुमान्वि तेत्वे अधि नाकै अस्मिन्                                    |                  |
|       | •                      | ç – ¸ –   –   –   –                                                         | 2                |
|       | = -                    | ु -<br>किं निदानुमाज्यं किमोसीत्परिधिः क असिीत्                             |                  |
|       | छन्दुः किमस्पीत्प्रडी  | गुं किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे                                       | 3                |
|       | अ्ग्नेगीयुत्र्यभवत् स् | <u>.</u> युग्वोष्णिहेया सविता सं बेभूव                                      |                  |
|       |                        | थैर्महस्वान् बृह्स्पतेबृह्ती वाचमावत्                                       | 4                |
|       | विराण्मित्रावरुणयो     | रभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अह्नः                                    |                  |
|       | ,                      | ग विवेश तेने चाकूप्र ऋषयो मनुष्याः                                          | 5                |
|       | चाक्रुप्रे तेन ऋषये    | मनुष्या युज्ञे जाते पितरो नः पुराणे                                         | I                |
|       |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |                  |
|       | `.                     | ा चक्षसा तान् य इमं यज्ञमयेजन्त् पूर्वे                                     | 6                |
|       | सुहस्तोमाः सुहर्छन     | ा चक्षसा तान् य इम यज्ञमयेजन्त् पूर्व<br>दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः | 6                |

पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो३ न रश्मीन्

| 7 |

| ( <b>-</b> ) | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (= 10, 2= 11)                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (7)          | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (म. <b>10</b> , अनु. <b>11</b> ) |
| ऋषिः         | सुकीर्तिः काक्षीवतः छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,5-7, अनुष्टुप् 4 देवता इन्द्रः 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3,6-7, अश्विनौ 4-5              |
|              | अपु प्राचे इन्द्र विश्वाँ अमित्रानपापचाे अभिभूते नुदस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|              | अपोदीचो अप शूराधराचे उरौ यथा तव शर्मन् मदेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                |
|              | कुविदुङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                |
|              | इहेहैं षां कृणुिह भोजनािन ये बहिषो नमीवृक्तिं न ज्ग्मुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                |
|              | निहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे संगुमेर्षु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                                |
|              | गुव्यन्त इन्द्रं सुख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषेणं वाजयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                |
| युवं सु      | रामेमिश्वना नर्मुचावासुरे सर्चा । विपि्पाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मीस्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रावतम् ∥4∥                     |
|              | गुत्रमिव पितरविश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दंसनभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                |
|              | गत्सुराम्ं व्यपिबः शचीभिः सरैस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                |
|              | न्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भवतु विश्ववेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                |
| 2            | गर्धतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                |
| 7            | नस्य वयं सुमृतौ युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्योम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                |
| र            | त सुत्रामा स्ववाँ इन्द्री अस्मे आराच्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                |
| (7)          | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (म.10, अनु.11)                   |
|              | शकपूतः नार्मेधः छन्दः न्यङ्कुसारिणी 1, प्रस्तारपङ्किः 2,6, विराड्रूपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|              | देवता द्यूभूम्यश्विनः 1, मित्रावरुणौ 2-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|              | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|              | नद् द्यौर्गूर्तावसुरीजानं भूमिर्भि प्रभूषणि । ईजानं देवावश्विनावभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>~</u> ,                       |
|              | मित्रावरुणा धार्यत्क्षिती सुषुम्रेषितृत्वता यजामसि ।युवोः क्राणायं सुख्ये<br>राज्य निर्माणको जनकि किन्ते राज्य जनकि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गराभ ष्याम रक्षसः॥ 2 ॥           |
|              | चेत्रु यद्दिधिषामहे वामुभि प्रियं रेकणुः पत्यमानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|              | यत्पुष्यिति रेकणः सम्वरिन्नकिरस्य मुघानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                |
|              | यो असुर सूयत् द्यौस्त्वं विश्वीषां वरुणास्मि राजी।मूर्धा रथस्य चाकुन्नैता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वृतैनसान्तकृध्रुक् ॥ ४ ॥         |
|              | त्स्वेर्वेतच्छकपूत एनो हिते मित्रे निर्गतान् हन्ति वीरान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|              | यद्धात्तनूष्ववीः प्रियासुं यज्ञियास्ववी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                |
| युवोर्हि     | मातादितिर्विचेतसा द्यौर्न भूमिः पर्यसा पुपूतिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| अवं प्रि     | ्या दिदिष्ट <u>न</u> सूरो निनिक्त <u>र</u> श्मिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                |
| ᅑᅘᆋ          | المامين من المامين من المامين | 1                                |

युवं ह्यप्रराजावसीदतं तिष्ठद्रथं न धूर्षदं वन्र्षदेम् ता नः कणूक्यन्तीर्नृमेधेस्तत्रे अंहेसः सुमेधेस्तत्रे अंहेसः

| 7 |

| (7) 133                                                                                                                                             | (म.10, अनु.11)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ऋषिः सुदाः पैजवनः छन्दः शकरी 1-3, महापङ्किः 4-6, त्रिष्टुप् 7                                                                                       | देवता इन्द्रः   |
| प्रो ष्वस्मै पुरोर्थमिन्द्रीय शूषमेर्चत । अभीके चिदु लोकुकृत्संगे                                                                                   |                 |
| समत्सुं वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु                                                                               | 1               |
| त्वं सिन्धूँरवसिृजोऽधराचो अहुन्नहिम् । अशानुरिन्द्र जिञ्चे विश्वं                                                                                   |                 |
| पुष्यस् वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु                                                                               | 2               |
| वि षु विश्वा अरातयोऽयों नेशन्त नो धियः । अस्तासि शत्रवे वधं यो न                                                                                    | 11 - 11         |
| इन्द्र जिघां'सित् या ते' रातिर्देदिर्वसु नर्भन्तामन्यकेषां' ज्याका अधि धन्वसु<br>यो न इन्द्राभितो जनो' वृकायुरादिदेशिति । अधस्पदं तर्मो कृधि विबाधो |                 |
| या न इन्द्रामिता जना वृकायुरादिदशात । अ <u>धस्प</u> द तमा कृषि विबाधा<br>असि सास् <u>त</u> हिर्नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु                  | 4               |
| यो न इन्द्राभिदासिति सर्नाभिर्यश्च निष्ट्यः । अव तस्य बलं तिर महीव                                                                                  | 4               |
| द्यौरध् त्मना नर्भन्तामन्युकेषां ज्याका अधि धन्वस्                                                                                                  | 5               |
| वयिमन्द्र त्वायवः सिख्त्वमा रेभामहे । ऋतस्ये नः पृथा नुयाति                                                                                         | , - ,,          |
| विश्वानि दुरिता नर्भन्तामन्युकेषां ज्याका अधि धन्वसु                                                                                                | 6               |
| अस्मभ्यं सु त्विमन्द्र तां शिक्ष् या दोहते प्रति वरं जिर्त्रे                                                                                       | 1               |
| अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहस्रधारा पर्यसा मही गौः                                                                                                 | 7               |
| (7) 134                                                                                                                                             | (म.10, अनु.11)  |
| ऋषिः यौवनाश्वः मान्धाता 1-5, गोधा ऋषिका 6-7 छन्दः महापङ्किः 1-6, पङ्किः                                                                             | 7 देवता इन्द्रः |
| उभे यदिन्द्र रोदेसी आपुप्राथोषाईव                                                                                                                   |                 |
| मुहान्तं त्वा मुहीनां सुम्राजं चर्षणीनां देवी जिनत्र्यजीजनद्भद्रा जिनत्र्यजीजनत                                                                     | Ŧ    1          |
| अर्व स्म दुर्हणायतो मतीस्य तनुहि स्थिरम् ।                                                                                                          |                 |
| अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ आदिदेशति देवी जिनत्रजीजनद्भद्रा जिनत्रज                                                                                 | जीजनत् ॥ 2 ॥    |
| अव त्या बृहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन् ।                                                                                                        |                 |
| शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिरूतिभिर्देवी जिनेत्र्यजीजनद्भद्रा जिनेत्र्यजीजन                                                                     | नत् ॥ 3 ॥       |
| अव् यत्त्वं शतक्रत्विन्द्र विश्वानि धूनुषे ।                                                                                                        |                 |
| र्यिं न सुन्वते सर्चा सहस्रिणीभिरूतिभिर्देवी जिनेत्र्यजीजनद्भद्रा जिनेत्र्यजीज                                                                      | नत् ॥ 4 ॥       |
| अव स्वेदोइवाभितो विष्वेक्पतन्तु दिद्यवीः ।                                                                                                          |                 |
| दूर्वीयाइव् तन्तेवो व्यर्रस्मदेतु दुर्मृतिर्देवी जिनत्र्यजीजनद्भद्रा जिनत्र्यजीजनत्                                                                 | 5               |
| दीर्घं ह्यङ्कुशं येथा शक्तिं बिभर्षि मन्तुमः ।                                                                                                      |                 |
| पूर्वेण मघवन्पुदाजो वयां यथा यमो देवी जिनेत्र्यजीजनद्भद्रा जिनेत्र्यजीजनत्                                                                          | 6               |
| निकर्देवा मिनीमिस निकरा योपयामिस मन्त्रश्रुत्यं चरामिस                                                                                              |                 |
| पुक्षेभिरपिकुक्षेभिरत्राभि सं रभामहे                                                                                                                | 7               |

| 2 |

| 3 |

|| 4 ||

| 5 |

| 6 |

 $\parallel 7 \parallel$ 

(7)

ऋषिः कुमारः यामायनः देवता यमः छन्दः अनुष्टुप्

यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः । अत्रो नो विश्पतिः पिता पुराणाँ अर्नु वेनति | 1 | पुराणाँ अनुवेनेन्तुं चरेन्तं पापयीमुया । असूयन्नभ्येचाकश्ं तस्मो अस्पृहयं पुनीः यं कुमार नवं रथमच्क्रं मन्साकृणोः । एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि यं कुमार् प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि । तं सामानु प्रावेर्तत् सिम्तो नाव्याहितम् । कः स्वित्तद्द्य नो ब्रूयादनुदेयी यथार्भवत् कः कुमारमजनयद्रथं को निरंवर्तयत् । पुरस्तद्भिध्न आतेतः पृश्चात्रिरयेणं कृतम् यथाभवदनुदेयी ततो अग्रेमजायत । इयमस्य धम्यते नाळीर्यं गीभिः परिष्कृतः इदं यमस्य सार्दनं देवमानं यदुच्यते 136 (म.10, अनु.11)

ऋषिः जूतिः 1, वातजूतिः 2, विप्रजूतिः 3, वृषाणकः 4, करिक्रतः 5, एतशः 6, ऋष्यशृङ्गः 7 देवता केशिनः (अग्निसूर्यवायवः) छन्दः अनुष्टुप्

केश्यर्धिं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदेसी । केशी विश्वं स्वर्देशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 1 ॥ मुनयो वार्तरशनाः पि्शङ्गा वसते मला । वात्स्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ 2 ॥ उन्मेदिता मौनेथिन् वाताँ आ तस्थिमा व्यम् । शरीरेदुस्माकं यूयं मर्तासो अभि पेश्यथ ॥ 3 ॥ अन्तरिक्षेण पतित् विश्वा रूपावचाकेशत् । मुर्निर्देवस्यदेवस्य सौकृत्याय सर्खा हितः वात्स्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः । उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरेणे चरेन् । केशी केतस्य विद्वान्त्सखां स्वादुर्मदिन्तमः ॥ ७ ॥ वायुरस्मा उपीमन्थित्पुनिष्ट स्मा कुनंनुमा । केशी विषस्य पात्रीण यद्भद्रेणापिबत्सुह 137 (7)

ऋषिः भरद्वाजः 1, कश्यपः 2, गोतमः 3, अत्रिः 4, विश्वामित्रः 5, जमदग्निः 6, वसिष्ठः 7 देवता विश्वे देवाः छन्दः अनुष्टुप्

उत देवा अविहित्ं देवा उन्नयथा पुनः । उतार्गश्चकुषं देवा देवा जीवयथा पुनः द्वाविमौ वातौ वात् आ सिन्धोरा पेरावर्तः । दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ॥ 2 ॥ आ वांत वाहि भेषुजं वि वांत वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयेसे | 3 | आ त्वांगमुं शंतांतिभिरथों अरिष्टतांतिभिः । दक्षं ते भुद्रमाभार्षुं पर्ा यक्ष्मं सुवामि ते || 4 || त्रायेन्तामिह देवास्त्रायेतां मुरुतां गुणः । त्रायेन्तां विश्वां भूतानि यथायमरुपा असंत् | 5 | आपु इद्वा उं भेषुजीरापो अमीवचार्तनीः । आपुः सर्वस्य भेषुजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषुजम्॥ ७ ॥ हस्तीभ्यां दर्शशाखाभ्यां जि्ह्वा वाचः पुरोग्वी। अनाम्यितुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपे स्पृशामसि

(6) 138 (म.10, अनु.11)

| (6)          |                                            | 130                                                |                         | (મ.10, अનુ.  | <u>11)</u> |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| ऋषिः अङ्गः   | औरवः                                       | छन्दः जगती                                         |                         | देवता इ      | न्द्रः     |
| तव           | त्य ईन्द्र सुख्येषु वह्न                   | य ऋतं मेन्वाना व्येदर्दिरुर्व                      | लम्                     | I            |            |
| यत्र         | िद <u>श</u> स्यन्नुषसो <sup>।</sup> रिणन्न | पः कुत्स <u>ाय</u> मन्मे <u>न</u> ्नह्येश्च दुंस   | र्यः                    | 1            |            |
| अव           | ।<br>सिजः प्रस्वः श्वञ्चयो                 | गिरीनुदाज उस्रा अपिबो ग                            | नधुं प्रियम्            |              |            |
| अव           | र्धियो वृनिनो अस्य व                       | रंसेसा शुशोच <u>्</u> सूर्यं ऋतजी                  | तया गिरा                | 2            |            |
| वि           | सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं                     | दिवो विदद्दासाय प्रतिमान्                          | मार्थः                  |              |            |
| <u>ह</u> ळ   | हानि पिप्रोरसुरस्य मा                      | यिन् इन्द्रो व्यस्यिञ्चकृवाँ ऋ                     | र् <del>ट</del> जिश्वना | 3            |            |
| अन           | ।<br>पृष्टानि धृष <u>ि</u> तो व्यसि        | यन्निधौरदे'वाँ अमृणद्यास्येः                       |                         |              |            |
| मार          | नेव सूर्यो वस <u>ु</u> पुर्यमा             | देदे गृणानः शत्रूँरशृणाद्विरुव                     | रमेता                   | 4            |            |
| अय्          | <br> द्धसेनो विभ्वा विभि                   | न <u>्द</u> ता दार्शद् <u>दृत्र</u> हा तुज्यानि ते | जते                     |              |            |
| इन्द्र       | स्य वज्रादिबिभेदिभक्ष                      | थः प्राक्रामच्छुन्ध्यूरजेहादुषा                    | अनः                     | 5            |            |
| <u>ए</u> ता  | ा त्या <u>त</u> े श्रुत्या <u>नि</u> केव   | त्रेला यदेक एकमकृणोरय्ज्ञ                          | म्                      |              |            |
| मार          | गां विधान <mark>े</mark> मदधा अधि          | ् द्यवि त्वया विभिन्नं भरति                        | प्रधिं पिता             | 6            |            |
| (6)          |                                            | 139                                                |                         | (म.10, अनु.  | <u>11)</u> |
| ऋषिः विश्वाव | म्सुः देवगन्धर्वः                          | छन्दः त्रिष्टुप्                                   | देवता सविता             | 1-3, आत्मा 4 | -6         |

सूर्यरिशम्हरिकेशः पुरस्तात्सिवृता ज्योति्रुहर्यां अजस्त्रम् तस्यं पूषा प्रस्वे याति विद्वान्त्संपश्यन्विश्वा भुवेनानि गोपाः | 1 | नृचक्षां एष दिवो मध्यं आस्त आपप्रिवान्नोदंसी अन्तरिक्षम् स विश्वाचीर्भि चष्टे घृताचीरन्त्रा पूर्व्मपरं च केतुम् | 2 | रायो बुध्नः संगर्मनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः देवईव सविता स्त्यधुर्मेन्द्रो न तस्थौ समुरे धनानाम् | 3 | विश्वावसुं सोम गन्ध्वमापो दहुशुषीस्तहुतेना व्यायन् तदुन्ववैदिन्द्रौ रारहाण असां परि सूर्यस्य परिधौरपश्यत् | 4 | विश्वावंसुर्भि तन्नौ गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः यद्वां घा सृत्यमुत यत्र विद्म धियों हिन्वानो धिय इत्रों अव्याः | 5 | सस्निमविन्द्चरणे नुदीनामपविृणोद्वरो अश्मेत्रजानाम् प्रासां गन्धर्वो अमृतानि वोच्दिन्द्रो दक्ष्ं परि जानाद्हीनाम् | 6 |

| (6)                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 140                                                                                                                                                                                                             | (म.10, अनु.11)                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः ३                                                  | भग्निः पावकः छन्दः विष्टारपङ्किः                                                                                                                                                                    | 1, सतोबृहती 2-4, उपरिष्टाज्र्योतिः 5,                                                                                                                                                                           | , त्रिष्टुप् 6 देवता अग्निः                                                            |
|                                                         | अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्रा                                                                                                                                                                         | जन्ते अर्चयो विभावसो                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                                                         | बृहेद्भानो शर्वसा वाजेमुक्थ्यं                                                                                                                                                                      | र्ं दर्धासि दाशुषें कवे                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                      |
|                                                         | पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनून                                                                                                                                                                          | वर्चा उदियर्षि भानुना                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      |
|                                                         | पुत्रो मातरा विचरन्नुपविसि पु                                                                                                                                                                       | ग्णिक्ष रोदेसी उभे                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                      |
|                                                         | ऊर्जो नपाज्ञातवेदः सुश <u>्</u> रास्ति                                                                                                                                                              | भूर्मन्देस्व धीतिभिर्हितः                                                                                                                                                                                       | I                                                                                      |
|                                                         | त्वे इषः सं देधुर्भूरिवर्पसश्चित्र                                                                                                                                                                  | ोतेयो वामजीताः                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                      |
|                                                         | <u>इर</u> ज्यन्नेग्ने प्रथयस्व ज्न्तुभिर्                                                                                                                                                           | स्मे रायों अमर्त्य                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                      |
|                                                         | स देश्तस्य वर्षुषो वि राजिर                                                                                                                                                                         | प पृणिक्षी सानुसिं क्रतुम्                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                      |
|                                                         | इष्कृतीरमध्वरस्य प्रचेतसं क्ष                                                                                                                                                                       | यन्तुं राधसो मृहः                                                                                                                                                                                               | l                                                                                      |
|                                                         | रातिं वामस्यं सुभगां महीमिष                                                                                                                                                                         | <u>षं</u> दधासि सान <u>्</u> तिसं <u>र</u> यिम्                                                                                                                                                                 | 5                                                                                      |
|                                                         | ऋतावनिं महिषं विश्वदेशितम्                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                      |
|                                                         | श्रुत्केर्णं सुप्रथेस्तमं त्वा गि्रा                                                                                                                                                                | · <del>-</del>                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                      |
| (6)                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 141                                                                                                                                                                                                             | (म.10, अनु.11)                                                                         |
| ऋषिः उ                                                  | भग्निः तापसः                                                                                                                                                                                        | छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                 | देवता विश्वे देवाः                                                                     |
| प्र नो य<br>सोम्ं रा<br>इन्द्रवायू<br>अर्यमण्ं          | च्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृह्स्पित<br>जोनमर्वसेऽग्निं गोर्भिर्हवामहे<br>बृह्स्पितिं सुहवेह हेवामहे<br>बृह्स्पित्मिन्द्रं दानीय चोदय                                                                  | भव। प्र नो यच्छ विशस्पते धनुदा<br>तैः । प्र देवाः प्रोत सूनृता रायो दे<br>। आदित्यान्विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं<br>। यथा नः सर्व इज्जनः संगीत्यां<br>। वातं विष्णुं सरस्वतीं सवित<br>। त्वं नो देवतीतये रायो दानी | वी देदातु नः ॥ 2 ॥<br>च बृह्स्पितिम् ॥ 3 ॥<br>सुमना असेत् ॥ 4 ॥<br>ारं च वाजिनम् ॥ 5 ॥ |
| (8)                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 142                                                                                                                                                                                                             | (म.10, अनु.11)                                                                         |
|                                                         | जरिता शार्ङ्गः 1-2, द्रोणः शार्ङ्गः<br>गती 1-2,त्रिष्टुप् 3-6, अनुष्टुप् 7                                                                                                                          | 3-4, सारिसृकः (क्तः) शार्ङ्गः 5-6, व<br>-8                                                                                                                                                                      | स्तम्बिमत्रः शार्ङ्गः <b>7-8</b><br>देवता अग्निः                                       |
| भुद्रं हि<br>प्रवत्ते अ<br>प्र सप्तय<br>उत वा<br>उत खुव | जिर्ता त्वे अभूदिष् सहसः स्<br>शर्मं त्रिवरूथमस्ति त आरे हिं<br>ग्रिये जिनमा पितूयतः साचीव रि<br>इ परि वृणक्षि बप्सद्वहोरेग्न उत<br>त्या उर्वराणां भवन्ति मा ते हे<br>निवतो यासि बप्सत्पृथीगेषि प्र | सोनामपे दिद्यमा कृधि<br>विश्वा भुवेना न्यृंञ्जसे<br>नित पशुपाईव त्मनी<br>र्हपस्य स्वधावः<br>हितं तिविषीं चुक्रुधाम                                                                                              | 1   <br>   2   <br>   3                                                                |
| <b>=</b>                                                | •                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |

| युदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव श्मश्रु वपसि प्र भूमे                             | 4 | ,        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| प्रत्यस्य श्रेणयो ददृश्च एकं नियानं बृहवो रथासः                                     |   | 1        |
| बाहू यदेग्ने अनुमर्मृजानो न्यंङ्कतानामुन्वेषि भूमिम्                                | 5 | ;        |
| उत्ते शुष्मा जिहतामुत्ते अर्चिरुत्ते अग्ने शशमानस्य वार्जाः                         |   | -        |
| उच्छ्रेञ्चस्व नि नेम् वर्धमान् आ त्वाद्य विश्वे वसेवः सदन्तु                        | 6 | <b>5</b> |
| अपामिदं न्ययेनं समुद्रस्य निवेशनम् । अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेने याहि वशाँ अनु     | 7 | '        |
| आर्यने ते पुरायणे दूर्वी रोहन्तु पुष्पिणीः । हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे | 8 | :        |
| । इति अष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।                                           |   |          |
|                                                                                     |   |          |

## (अष्टमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-49)

| (6)                                                                                                                                                                                           | 143                                                                                                                                                                                                                 | (म.10, अनु.11)                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः सांख्यः अत्रिः                                                                                                                                                                           | छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                     | देवता अश्विनौ                                                                                                                                     |
| त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो<br>नरा दंसिष्ठावत्रये शुभ्रा सिषीस<br>चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुम्<br>युवं भुज्यं समुद्र आ रजेसः प्                                                              | ातेवे । कुक्षीवेन्तं यदी पुना र<br>यमत्नेत । दृळ्हं ग्रन्थिं न वि ष्ये<br>तुं धियेः । अथा हि वां दिवो ने<br>तिरिश्विना। आ यन्नः सदेने पृथौ<br>ार ईंङ्खितम् । यातमच्छी पतृत्रि<br>वेश्वेवेदसा । समुस्मे भूषतं नुरोत् | तुमित्रिं यविष्ठमा रर्जः ॥ 2 ॥<br>रा पुनः स्तोमो न विशसे॥ 3 ॥<br>समेने पर्षथो नरा ॥ 4 ॥<br>भिर्नासेत्या सातये कृतम्॥ 5 ॥                          |
| (6)                                                                                                                                                                                           | 144                                                                                                                                                                                                                 | (म.10, अनु.11)                                                                                                                                    |
| ऋषि<br>छन्दः गायत्री 1,3-4, बृहती 2,                                                                                                                                                          | : सुपर्णः तार्क्ष्यः, ऊर्ध्वकृशनः यामायः<br>सतोबहती 5. विष्टारपङ्गः 6                                                                                                                                               | नः वा<br>देवता इन्द्रः                                                                                                                            |
| अयम्स्मासु काव्यं ऋभुर्वज्रो व<br>घृषुः श्येनाय कृत्वन आसु स्व<br>यं सुपूर्णः परावतः श्येनस्य पुः                                                                                             | पत्यते । दक्षो विश्वायुर्वेधसे<br>रास्वते । अयं बिभर्त्यूर्ध्वकृशनं ग<br>ासु वंसगः । अवं दीधेदहीशुर्वः<br>त्र आभेरत् । शृतचेक्रं योऽ्ह्यो व<br>गं मानमन्धेसः।एना वयो वि तार्यायु<br>ारयाते महि त्यजेः               | मदेमृभुर्न कृत्व्यं मदेम् ॥ 2 ॥<br>॥ 3 ॥<br>अर्तुनिः ॥ 4 ॥                                                                                        |
| क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रत्<br>(6)                                                                                                                                                       | ो क्रत्वायम्स्मदा सुतः<br>145                                                                                                                                                                                       | ∥ 6 ∥<br>(म.10, अनु.11)                                                                                                                           |
| ऋषिः इन्द्राणी                                                                                                                                                                                | छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पङ्किः 6                                                                                                                                                                                       | देवता सपत्नीबाधनम्                                                                                                                                |
| इमां खेनाम्योषिधं वीरुधं बलेव<br>उत्तानपर्णे सुभगे देवेजूते सहस्<br>उत्तराहमृत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः<br>न्ह्यस्या नामे गृभ्णामि नो अवि<br>अहमेस्मि सहमानाथ त्वमेसि उपे तेऽधां सहमानाम्भि त्वधि | विति । सपत्नीं में पर्रा ध<br>। अर्था सपत्नी या<br>स्मिन्नेमते जनें । पर्रामेव परावतं ।<br>सास्हिः । उभे सहस्वती भू                                                                                                 | ते ययां संविन्दते पतिम् ॥ 1 ॥<br>म पतिं मे केवेलं कुरु ॥ 2 ॥<br>ममार्धरा सार्धराभ्यः ॥ 3 ॥<br>सपर्ली गमयामसि ॥ 4 ॥<br>त्वी सपर्ली मे सहावहै ॥ 5 ॥ |
| मामनु प्र ते मनो वृत्सं गौरिव                                                                                                                                                                 | धावतु पृथा वारिव धावतु                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                 |
| -<br>(6)<br>ऋषिः ऐरंमदः देवमुनिः                                                                                                                                                              | <b>146</b><br>छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                       | (म. <b>10</b> , अनु. <b>11</b> )<br>देवता अरण्यानी                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                               | द्यासा क्रया ग्राम् न पृष्ठा <u>स</u> न<br>च्चिकः । आघाटिभिरिव धाव                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |

| स्रिषः सुवेदाः शेरीषिः छन्दः जगती 1-4, ब्रिष्ट्प् 5 देवता इन्द्रः  श्रित्तं दधामि प्रथमार्थ मुन्यवेऽहृन्यद्वृत्तं नयीं विवेर्ष्पः  उभे यत्वा भवेतो रोदेसी अनु रेजते शुष्मांतृथिवी चिदिद्रवः ॥ 1 ॥  त्वं मायाभिरनवद्य मायिन श्रवस्यता मनसा वृत्रमर्दयः ॥ 2 ॥  एषु चाकन्धि पुरुहृत सूरिषु वृधासो ये मधवत्रानृशुर्म्धम् ॥ 3 ॥  स इत्रु रायः सुभृतस्य चाकन्-मदं यो अस्य रंह्यं चिकेतित त्वावृधो मधवन्द्राक्षध्वरो मुक्षू स वाजी भरते धना नृष्मिः ॥ 4 ॥  त्वं शर्धाय महिना गृणान उरु कृषि मधवञ्छ्राध रायः त्वं नो मिन्नो वरुणो न मायी पित्वो न देस्म दयसे विभक्ता ॥ 5 ॥  (5) 148 (म.10, अनु.1)  हृष्टिः पृष्टुः वेन्यः छन्दः त्रिष्टुप् चेभ्मसी त्वा सस्वांसिश्च तुविनृम्ण् वाजम् ॥ ॥ नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मन्ता तनो सनुयाम् त्वोतोः ॥ 1 ॥  ऋष्यः त्वां नो स्त्री गृह्यां गृळहम्पस्र विभृमसि पृक्षवणे न सोमम् ॥ 2 ॥  श्रुवों वा गिरों अभ्यर्च विद्वानृषीणां वित्रः सुमृति चेकानः ते स्योम् ये रुणयन्त सोमैर्नेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मेन्द्र तृभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मेन्द्र तृभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मेन्द्र तृभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ॥ 4 ॥  श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्यो उत स्तेवसे वेन्यस्याकैः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मेन्द्र तृभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ॥ 4 ॥  श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्यो उत स्तेवसे वेन्यस्याकैः ॥ 5 ॥  आ यस्ते योनि धृतवन्तुमस्वार्कीम्तं निम्नैर्द्रवयन्तु वकाः ॥ 5 ॥  (5) 149 (म.10, अनु.1) | आञ्जन | अरण्यानिर्हेन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छेति । स्वादोः फलेस्य जुग्ध्वायं यथा<br>गन्धिं सुर्भिः बेह्बन्नामकृषीवलाम् । प्राहं मृगाणां मातरमरण्यानिर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| श्रत्ते दधामि प्रथमार्थ मृन्यवेऽहृन्यद्वृत्रं नयं विवेर्णः ।  उभे यत्त्वा भवंतो रोदंसी अनु रेजंते शुष्मांत्रृथिवो चिदिद्रवः ॥ 1 ॥  त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनंसा वृत्रमर्दयः ।  त्वामित्ररों वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वीसु हव्यास्विष्टिषु ॥ 2 ॥  ऐषुं चाकन्धि पुरुहृत सूरिषुं वृधासो ये मंघवत्रानृशुमुंघम् अर्चन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिन्महये धने ॥ 3 ॥  स इत्रु रायः सुभृतस्य चाकन्नन्यदं यो अस्य रह्यं चिकेतित त्वावृधो मघवन्द्राश्वध्यरो मृक्षू स वाजं भरते धना नृभिः ॥ 4 ॥  त्वं शधाय महिना गृणान उरु कृष्टि मघवञ्छृाधि रायः ।  त्वं नो मृत्रो वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥ 5 ॥  (5) 148 (म.10, अनु.11)  ऋषः पृथुः वैन्यः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसश्च तुविनृम्ण् वाजम् ॥ 1 ॥  ऋष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसश्च तुविनृम्ण् वाजम् ॥ 1 ॥  ऋष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसश्च तुविनृम्ण् वाजम् ॥ 1 ॥  ऋष्वस्त्विमंन्द्र शूर जातो दासीविशः सूर्येण सह्याः ॥ 1 ॥  अयों वा गिरों अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृति चेकानः ।  ते स्याम् ये रुणयन्त सोमैरेनोत तृभ्यं रथोळ्ड भक्षौः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शांसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ।  तेभिर्भव सक्रतुर्वेषुं चाकत्रुत त्रायस्य गृणात उत स्तीन् ॥ 4 ॥  श्रुधी हविमन्द्र शूर पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्याकैः ।  आ यस्ते योनि घृतवन्तुमस्वार्कीम्तं निम्नैद्रवयन्तु वकाः ॥ 5 ॥  (5) 149 (म.10, अनु.1)                                                           | (5)   | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.11                                            |
| उभे यत्त्वा भवितो रोदेसी अनु रंजैते शुष्मीतृश्यिवी चिदिद्रवः ॥ 1 ॥ त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनेसा वृत्रमेर्दयः । त्वामित्ररों वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वीसु हव्यास्विष्टिषु ॥ 2 ॥ ऐषु चाकन्धि पुरुहृत सूरिषु वृधासो ये मेघवत्रानुशुर्म्घम् ॥ अर्चित्त तोके तनेये परिष्टिषु मेधसीता वाजिन्मह्रये धने ॥ 3 ॥ स इत्रु रायः सुभृतस्य चाकन्न्मदुं यो अस्य रह्यं चिकेतित । त्वावृधो मघवन्द्राश्वेध्वरो मृक्षू स वाजं भरते धना नृभिः ॥ 4 ॥ त्वं शर्धांय मिहना गृणान उरु कृष्टि मघवञ्छिष रायः । त्वं नो मिन्नो वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥ 5 ॥  (5) 148 (म.10, अनु.1)  ऋषः पृथुः वैन्यः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः सुष्ट्राणासे इन्द्र स्तुमसि त्वा सस्त्वांसेश्च तुविनृम्ण् वाजम् ॥ 1 ॥ ऋष्वस्त्विमन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः । गृहां हितं गृह्यं गूळहम्पसु विभूमसि प्रस्रवणे न सोमम् ॥ 2 ॥ अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृति चेकानः । ते स्याम् ये रुणयन्त् सोमेर्रेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षेः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्वः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तृभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्वः ॥ 4 ॥ श्रुधी हविमन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यांकेः ॥ 4 ॥ श्रुधी हविमन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यांकेः ॥ 3 ॥ अा यस्ते योति घृतवन्तुमस्वार्क्तिनं निम्नेद्रवयन्तु वकाः ॥ 5 ॥  (5) 149 (म.10, अनु.1)                                                                                                                                  | ऋषिः  | सुवेदाः शैरीषिः छन्दः जगती 1-4, त्रिष्टुप् 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | देवता इन्द्रः                                            |
| एषुं चाकन्थि पुरुहूत सूरिषुं वृधासो ये मेघवत्रान्शुर्म्घम् ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | उभे यत्त्वा भवेतो रोदेसी अनु रेर्जेते शुष्मत्पृथिवी चिदद्रिवः<br>त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनेसा वृत्रमेर्दयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| स इन्नु रायः सुभृतस्य चाकन्नमंद्रं यो अस्य रह्यं चिकेतति त्वावृंधो मघवन्दाश्वध्वरो मृक्षू स वाजं भरते धना नृभिः त्वं शर्धाय मिहना गृणान उरु कृष्धि मघवञ्छिष्ध रायः त्वं नो मिन्नो वर्रणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता  (5)  148  (म.10, अनु.11)  कृष्णः पृथुः वैन्यः  छन्दः त्रिष्टुप  सृष्याणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसश्च तुविनृम्ण् वाजम् आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मना तनां सनुयाम त्वोताः  गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्सु विभृमिसं प्रस्रवेणे न सोमेम् अर्थो वा गिरो अभ्येचं विद्वानृषीणां विष्रः सुमृतिं चेकानः ते स्याम् ये रुणयन्त सोमेर्रेनोत तुभ्यं रथोळह भृक्षेः  इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् श्वः तेभिभव सक्रेतुर्येषुं चाकन्नुत त्रायस्य गृणत उत स्तीन् श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्याकैः आ यस्ते योनि घृतवन्तुमस्वास्त्रीर्मर्न निम्नैद्रवयन्त वकाः  (5)  149  (म.10, अनु.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ऐषुं चाकन्धि पुरुहूत सूरिषुं वृधासो ये मेघवन्नानुशुर्मुघम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                        |
| त्वावृधो मघवन्दाश्वध्वरो मुक्षू स वाजं भरते धना नृभिः तं शर्धाय मिहना गृणान उरु कृधि मघवञ्छिष रायः । जन्ते नी मित्रो वर्रुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥ 5 ॥ 5 ॥ (5) 148 (म.10, अनु.11) व्हेषः पृथुः वैन्यः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः सुष्ट्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसंश्च तुविनृम्ण् वाजम् आ नी भर सुवितं यस्यं चाकन्त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः ॥ 1 ॥ ऋष्वस्त्विमेन्द्र शूर जातो दासीविशः सूर्येण सह्याः । गृहां हितं गृह्यं गूळहम्प्सु विभृमिसं प्रस्रवणे न सोमेम् ॥ 2 ॥ अर्यो वा गिरो अभ्यंच विद्वानृषीणां विप्रः सुमितं चेकानः । ते स्याम् ये रुणयंन्त् सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळह भृक्षेः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंस्त्र दा नृभ्यो नृणां शूर् शवः । तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकत्रुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः ॥ यस्ते योनिं घृतवन्तुमस्वार्ह्यार्म निमेष्ट्रीवयन्तु वक्षाः ॥ 5 ॥ (म.10, अनु.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                        |
| त्वं नो मित्रो वर्रुणो न मायी पित्वो न देस्म दयसे विभ्क्ता  15   148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | त्वावृधो मघवन्दाश्वध्वरो मुक्षू स वाजं भरते धना नृभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>   4</b>                                              |
| ऋषिः पृथुः वैन्यः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः  सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसंश्च तुिवनृम्ण् वार्णम्  आ नो भर सुवितं यस्यं चाकन्त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः ॥ 1 ॥  ऋष्वस्त्वितं यस्यं चाकन्त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः ॥ 1 ॥  ऋष्वस्त्वितं यह्यं गूळहम्पसु विभृमिसं प्रस्रवणे न सोमम् ॥ 2 ॥  अ्यों वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः ।  ते स्योम् ये रणयेन्त् सोमैर्रेनोत तुभ्यं रथोळह भृक्षेः ॥ 3 ॥  इमा ब्रह्मोन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शर्वः ।  तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृण्त उत स्तीन् ॥ 4 ॥  श्रुधी हर्विमन्द्र शूर् पृथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः ।  आ यस्ते योनिं घृतवेन्त्मस्वार्रुर्धिनं निम्मेद्रीवयन्त् वकाः ॥ 5 ॥  (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | त्वं नों मित्रो वर्रुणो न मायी पित्वो न देस्म दयसे विभक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                        |
| सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसंश्च तुविनृम्ण् वाजम् आ नो भर सुवितं यस्यं चाकन्त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः ॥ 1 ॥ ऋष्वस्त्विमन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः । गुहां हितं गुद्धं गूळ्हम्प्सु बिभृमिसं प्रस्रवणे न सोमेम् ॥ 2 ॥ अयों वा गिरो अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमितं चेकानः । ते स्याम् ये रुणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भक्षेः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शांसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः । तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हविमन्द्र शूर् पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः । आ यस्ते योनि घृतवन्तमस्वार्क्मिर्न निम्नेद्रीवयन्त वन्नाः ॥ 5 ॥  149 (म.10, अनु.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म.10, अनु.11                                            |
| आ नो भर सुवितं यस्यं चाकन्त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः ॥ ॥ अञ्घष्ट्रसत्विमन्द्र शूर जातो दासीविशः सूर्येण सह्याः । गृहां हितं गृह्यं गूळहम्प्सु बिभृमिस प्रस्रवणे न सोमम् ॥ 2 ॥ अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः । ते स्याम् ये रणयन्त् सोमैर्नेनोत तुभ्यं रथोळह भृक्षः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शवः । तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हविमन्द्र शूर् पृथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्याकेः । अ यस्ते योनिं घृतवन्तुमस्वार्क्मिन् निम्नैद्रीवयन्त् वकाः ॥ 5 ॥ (म.10, अनु.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋषिः  | पृथुः वैन्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता इन्द्रः                                            |
| ऋष्वस्त्विमिन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः गृही हितं गृह्यं गूळ्हमप्सु बिभृमिस प्रस्रवणे न सोमेम् अयों वा गिरो अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः ते स्योम् ये रणयेन्त् सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षेः इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकत्रुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् श्रुधी हर्विमन्द्र शूर् पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः आ यस्ते योनि घृतवेन्त्मस्वार्रुमिर्न निम्नेद्रीवयन्त् वक्राः ॥ 5 ॥  149  (म.10, अनु.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                        |
| अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः । ते स्याम् ये रणयेन्त् सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षेः ॥ 3 ॥ इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः । तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रीयस्व गृणत उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हर्विमन्द्र शूर् पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः । आ यस्ते योनिं घृतवेन्त्मस्वार्रुमिर्न निम्नेद्रीवयन्त् वकाः ॥ 5 ॥ (म.10, अनु.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                        |
| <ul> <li>इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्वः । तेभिर्भव सक्रेतुर्येषु चाकन्नुत त्रीयस्व गृणत उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः । आ यस्ते योनिं घृतवेन्त्मस्वीरूर्मिर्न निम्नेद्रीवयन्त वक्राः ॥ 5 ॥ </li> <li>(5) 149 (म.10, अनु.11)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                        |
| तेभिर्भव् सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रीयस्व गृण्त उत स्तीन् ॥ 4 ॥ श्रुधी हवीमन्द्र शूर् पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः । आ यस्ते योनिं घृतवेन्त्मस्वोर्र्कार्मर्न निम्नेद्रीवयन्त् वक्राः ॥ 5 ॥ 5 ॥ (म.10, अनु.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्सु बिंभृमिसं प्रस्रविणे न सोमेम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   <br>                                                 |
| आ यस्ते योनिं घृतवेन्तमस्वारूर्मिर्न नि्म्नैर्द्रवयन्त वकाः ॥ 5 ॥<br>(5) 149 (म.10, अनु.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | गुहां हितं गुह्यं गूळ्हमप्सु बिभृमिसं प्रस्नवेणे न सोमेम्<br>अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रेः सुमृतिं चेकानः<br>ते स्याम् ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | गुहां हितं गुह्यं गूळ्हम्प्सु बिभृमिसं प्रस्नवणे न सोमेम्<br>अर्यो वा गिरों अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमितं चेकानः<br>ते स्याम् ये रणयेन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भक्षैः<br>इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर् शवेः<br>तेभिभव सक्रेतुर्येषुं चाकत्रुत त्रीयस्व गृणत उत स्तीन्                                                                                                                                                                                                                | 3                                                        |
| ऋषिः अर्चन् हैरण्यस्तूपः छन्दः त्रिष्टुप् देवता सविता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | गुहां हितं गुह्यं गूळ्हम्प्सु बिभृमिसं प्रस्नवणे न सोमेम्<br>अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमितं चेकानः<br>ते स्याम् ये रणयेन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षैः<br>इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः<br>तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकत्रुत त्रायस्व गृण्त उत स्तीन्<br>श्रुधी हर्वमिन्द्र शूर् पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः                                                                                                                                                    | 3                                                        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (5)   | गुहां हितं गुह्यं गूळ्हम्प्सु बिभृमिसं प्रस्नवणे न सोमेम्<br>अर्यो वा गिरो अभ्येर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमितं चेकानः<br>ते स्याम् ये रणयेन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षैः<br>इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः<br>तेभिभव सक्रतुर्येषु चाकत्रुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन्<br>श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः<br>आ यस्ते योनिं घृतवेन्तमस्वारूमिनं निम्नेद्रीवयन्त वक्षाः                                                                                            | 3                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | गुहां हितं गुह्यं गूळ्हम्प्सु बिभृमसि प्रस्नवणे न सोमम् अर्यो वा गिरो अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः ते स्याम् ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षेः इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः तेभिभव सक्रेतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः आ यस्ते योनिं घृतवन्तमस्वारूमिनं निम्नेद्रीवयन्त वक्षाः 149                                                                                                             | 3   <br>  4   <br>  5                                    |
| अर्श्वमिवाधुक्षुद्धुनिम्न्तरिक्षमृतूर्ते बृद्धं सिवृता समुद्रम् ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | गुह्री हितं गुद्धां गूळ्हम्प्सु बिभृमसि प्रस्नवणे न सोमेम् अयो वा गिरो अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः ते स्योम् ये रणयेन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भृक्षेः इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्वः तेभिर्भव सक्रेतुर्येषु चाकन्नुत त्रीयस्व गृणत उत स्तीन् श्रुधी हर्विमन्द्र शूर पृथ्यो उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः आ यस्ते योनिं घृतवेन्तमस्वार्क्तर्मर्न निम्मेद्रीवयन्त वक्षाः  149 अर्चन् हैरण्यस्तूपः छन्दः त्रिष्टुप्  स्विता यन्त्रैः पृथिवीमेरम्णादस्कम्भने सेविता द्यामेद्दंहत् | 3   <br>  4   <br>  5   <br>(म.10, अनु.11<br>देवता सविता |

| पृश्चेदम्न्यदेभवद्यजेत्र<br>सुपूर्णो अङ्ग सवितुग्<br>गार्वइव ग्राम् यूयुधि<br>पतिरिव जायामुभि<br>हिर्रण्यस्तूपः सवितुग                                                                           | थेतं रजोऽतो द्यावीपृथिवी अप्रथेताम्<br>ममिर्त्यस्य भुवेनस्य भूना<br>र्ग्ठित्मान्पूर्वो जातः स उ अस्यानु धर्म<br>रिवाश्वीन्वाश्रेवे वृत्सं सुमना दुहोना<br>नो न्येतु धर्ता दिवः सिवृता विश्ववीरः<br>र्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्ने वाजे अस्मिन्<br>न्देमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम्<br>150 | 2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>(म.10, अनु.11)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः मृळीकः वासिष्ठः छन्दः                                                                                                                                                                       | बृहती 1-3, उपरिष्टाज्ज्योतिः जगती वा 4, उप                                                                                                                                                                                                                                               | रिष्टाज्र्योतिः 5 देवता अग्निः                                                          |
| इमं युज्ञमिदं वचो जुजुषाण उ<br>त्वामु जातवेदसं विश्ववारं गृणे                                                                                                                                    | विन्नः कण्वं त्रुसदेस्युमाह्वे                                                                                                                                                                                                                                                           | ह्योकायं हवामहे ॥ 2 ॥<br>ह्योकायं प्रियन्नतान् ॥ 3 ॥<br>॥<br>॥ 4 ॥                      |
| आग्न वासष्ठा हवत पुराहिता<br>(5)                                                                                                                                                                 | मृळ्।काय पुराहितः<br><b>151</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   <br>(T. 10, 3T. 11)                                                                 |
| ऋषिः श्रद्धा कामायनी                                                                                                                                                                             | छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                          | (म. <b>10</b> , अनु. <b>11</b> )<br>देवता श्रद्धा                                       |
| श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धयो ।<br>प्रियं श्रद्धे दर्दतः प्रियं श्रद्धे वि<br>यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्नेषु<br>श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोप<br>श्रद्धां प्रातहीवामहे श्रद्धां मुध्यं<br>(5) | हूयते हृविः । श्रृद्धां भगस्य मूर्धनि वच्र<br>देदोसतः । प्रियं भोजेषु यज्वेस्विदं मे<br>चिक्रिरे । एवं भोजेषु यज्वेस्वस्माके<br>ए उपसिते । श्रृद्धां हृदय्यश्याकूत्या श्रृद्ध                                                                                                            | ता वेदयामसि ॥ 1 ॥<br>उद्वितं कृधि ॥ 2 ॥<br>मुद्दितं कृधि ॥ 3 ॥<br>इयो विन्दते वसु ॥ 4 ॥ |
| शास इत्था महाँ अस्यमित्रखु                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |

| (5) | 153 | (म.10, अनु.12) |
|-----|-----|----------------|
|     |     |                |

| ऋषिः देवजामयः इन्द्रमातरः                       | छन्दः गायत्री                                      | देवता इन्द्रः       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| र्ड्ङ्कयंन्तीरपुस्युव् इन्द्रं जातमुपा          | सते । भेुजानासः सुवीर्यंम्                         | 1                   |
| त्विमिन्द्र बलादिध सहसा जात                     | <del>-</del>                                       | 2                   |
| त्विमन्द्रासि वृत्रुहा व्यर्न्तरिक्षम           | तिरः । उद् द्यामस्तभ्रा ओजसा                       | 3                   |
| त्विमन्द्र सुजोषसमुर्क बिभिषि व                 | बाह्वोः । वज्रं शिशान् ओर्जसा                      | 4                   |
| त्विमन्द्राभिभूरसि विश्वी जातान                 | योर्जसा । स विश्वा भुव आर्भवः                      | 5                   |
| (5)                                             | 154                                                | (म.10, अनु.12)      |
| ऋषिः वैवस्वती यमी                               | छन्दः अनुष्टुप्                                    | देवता भाववृत्तम्    |
| सोम् एकेभ्यः पवते घृतमेकु उपसिते                | । येभ्यो मधुं प्रधाविति ताँश्चिदेवापि              | गच्छतात् ॥ 1 ॥      |
| तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्युयुः           | । तपो ये चिक्रिरे महस्ताँश्चिदेवापि                | गच्छतात् ॥ 2 ॥      |
| ये युध्येन्ते प्रधनेषु शूरीसो ये तेनूत्यर्जः    | । ये वां सहस्रदक्षिणास्ताँश्चिदेवापि               | गच्छतात् ॥ 3 ॥      |
| ये चित्पूर्वं ऋत्सापं ऋतावान ऋतावृधः            | । पितॄन्तपेस्वतो यम् ताँश्चिदेवापि                 | गच्छतात् ॥ ४ ॥      |
| सहस्रणीथाः कुवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्           | ्। ऋषीन् तर्पस्वतो यम तप्रोजाँ अ                   | पि गच्छतात्॥ 5॥     |
| (5)                                             | 155                                                | (म.10, अनु.12)      |
| ऋषिः शिरिम्बिठः भारद्वाजः छन्दः अनुष्टुप्       | देवता अलक्ष्मीघ्नं 1,4, ब्रह्मणस्पतिः              | 2-3, विश्वे देवाः 5 |
| अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे             | । शिरिम्बिठस्य सत्विभिस्तेभिष्टा                   | चातयामसि ॥ 1 ॥      |
| चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वी भ्रूणान्यारुषी        | । अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गो               | ट्रषन्निहि ॥ 2 ॥    |
| अदो यद्दारु प्रवेते सिन्धीः पारे अपूरुषम्       | ् । तदा रंभस्व दुर्हणो तेने गच्छ प                 | परस्तरम् ॥ ३ ॥      |
| यद्ध प्राचीरजेगुन्तोरो मण्डूरधाणिकीः            | । हुता इन्द्रस्य शत्रेवः सर्वे बुद्धुदः            | यशिवः ॥ ४ ॥         |
| पर्रीमे गामनेषत् पर्युग्निमहषत                  | । देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ व                     | धर्षति ॥ ५ ॥        |
| (5)                                             | 156                                                | (म.10, अनु.12)      |
| ऋषिः केतुः आग्नेयः                              | छन्दः गायत्री                                      | देवता अग्निः        |
| अग्निं हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजि        | ार्षु । तेने जेष् <u>म</u> धनं <sup>ध</sup> मम्    | 1                   |
| यया गा आकरमिहे सेनेयाग्ने तवोत्या               | । तां नो हिन्व मुघत्तये                            | 2                   |
| आग्ने स्थूरं र्यिं भर पृथुं गोमन्तम्श्विनम्     | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `            | 3                   |
| अग्रे नक्षेत्रमुजरुमा सूर्यं रोहयो दिवि         | । दधुज्योतिर्जनेभ्यः<br>। बोधी स्तोत्रे वयो दर्धत् | 4                   |
| अग्ने केतुर्विशामिस् प्रेष्टः श्रेष्ठे उपस्थसत् | ् । भावा स्तात्र वया दवत्                          | 5                   |

| (5)                                                                                                                                                                                                                                               | 157                                                                                                                                                                                                                         | (म.10, अनु.12)                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः भुवनः आस्यः, साधनः वा भौवनः                                                                                                                                                                                                                  | छन्दः द्विपदा त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                    | देवता विश्वे देवाः                                                                      |
| इमा नु कुं भुवना सीषधामेन्द्र                                                                                                                                                                                                                     | ईश्च विश्वे च देवाः                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                       |
| युज्ञं चे नस्तुन्वं च प्रुजां चारि                                                                                                                                                                                                                | देत्यैरिन्द्रीः सुह चीक्रूपाति                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                       |
| आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मुरुद्धि                                                                                                                                                                                                                   | 31                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                       |
| हृत्वायं देवा असुरान् यदायन्                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                       |
| प्रत्यञ्चम्कमनयञ्छचीभिरादित                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                       |
| (5)                                                                                                                                                                                                                                               | 158                                                                                                                                                                                                                         | (म.10, अनु.12)                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | गायत्री 1,3-5, स्वराट् 2                                                                                                                                                                                                    | देवता सूर्यः                                                                            |
| सूर्यों नो दिवस्पति वातों अन्तरिक्षात्                                                                                                                                                                                                            | । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                       |
| जोषां सवित्र्यस्य ते हरः शृतं स्वाँ अ                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| चक्षुनों देवः संविता चक्षुनं उत पर्वतः<br>चक्षुनों धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्यै तुनूभ्यः                                                                                                                                                            | । चक्षुंर्धाता देधातु नः<br>। सं चेदं वि चे पश्येम                                                                                                                                                                          | 3                                                                                       |
| यद्भुना वाह् यद्भुष् यद्भुायुख्य तुनूम्यः<br>सुसुंदृशं त्वा वृयं प्रति पश्येम सूर्य                                                                                                                                                               | । स युपाय य परवम<br>। वि पश्येम नृचक्षीसः                                                                                                                                                                                   | 4   <br>   5                                                                            |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                               | 159                                                                                                                                                                                                                         | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )                                                        |
| ऋषिः शची पौलोमी                                                                                                                                                                                                                                   | छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                             | देवता शची                                                                               |
| उद्सौ सूर्यों अगादुद्यं मम्मको भर्गः<br>अहं केतुर्हं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी<br>मम् पुत्राः शत्रुहणोऽथों मे दुहिता विरा<br>येनेन्द्रों हविषां कृत्व्यभवद् द्युम्युत्तमः<br>अस्प्रता संपत्नुष्ठी जयन्त्यिभ्भूवरी<br>समेजैषिम्मा अहं स्पत्नीरिभ्भूवरी | । अहं तिद्वेद्धला पितमभ्येसाक्षि विष<br>। ममेदनु क्रतुं पितः सेहानायो उपा<br>।ट् । उताहमेस्मि संज्या पत्यौ मे १<br>। इदं तदिक्रि देवा असपुला किल<br>। आवृक्षमुन्यासां वर्चो राधो अ<br>। यथाहमुस्य वीरस्य विराजिन्           | चरेत् ॥ 2 ॥<br>लोकं उत्तमः ॥ 3 ॥<br>र्णभुवम् ॥ 4 ॥<br>स्थेयसामिव ॥ 5 ॥<br>जनस्य च ॥ 6 ॥ |
| (5)<br>ऋषिः पूरणः वैश्वामित्रः                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b><br>छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                              | (म.10, अनु.12)<br>देवता इन्द्रः                                                         |
| तीव्रस्याभिवयसो अस्य पहि<br>इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन<br>तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्<br>इन्द्रेदमुद्य सर्वनं जुषाणो विश्<br>य उशाता मनसा सोममस्मै स<br>न गा इन्द्रस्तस्य पर्रा ददाति                                                          | सर्वर्था वि हरी इह मुश्च<br>ये नि रीरम्न् तुभ्यमिमे सुतासः<br>त्वां गिरः श्वात्र्या आ ह्वयन्ति<br>त्रेस्य विद्वाँ इह पीहि सोमम्<br>प्रवंहृदा देवकोमः सुनोति<br>प्रशुस्तमिञ्चारुमस्मै कृणोति<br>। अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम् | 1                                                                                       |

|               | आभूषंन्तस्ते सुमृतौ न             | वायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम                                                             | 5                                                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (5)           |                                   | 161                                                                                         | (म.10, अनु.12)                                        |
| ऋषिः व        | यक्ष्मनाशनः प्राजापत्यः           | छन्दः त्रिष्टुप् 1-4, अनुष्टुप् 5                                                           | देवता इन्द्रः राजयक्ष्मघ्नं वा                        |
|               | मुञ्जामि त्वा हविषा ज             | गीवेनाय् कर्मज्ञातय्क्ष्मादुत राजय्क्ष                                                      | मात् ।                                                |
|               | -                                 |                                                                                             | 1                                                     |
|               |                                   | -<br>रितो यदि मृत्योरेन्तिकं नीत एव                                                         |                                                       |
|               | <del>-</del>                      | - <u>-</u><br>गस्थादस्पर्षिमेनं शृतशरिदाय                                                   | 2                                                     |
|               |                                   | -<br>न श <u>ृ</u> तायुषा हृविषाहर्षिमेनम्                                                   |                                                       |
|               | शृतं यथे॒मं शृरदो नय्             | ातीन्द्रो विश्वस्य दु <u>रि</u> तस्य पारम्                                                  | 3                                                     |
|               | शृतं जीव शुरदो वधी                | मानः श <u>ु</u> तं हेममुन्ताञ्छतमु वसुन्तान्                                                |                                                       |
|               | श॒तिमेन्द्राग्नी सेविता ब्        | वृहस्पतिः शृतायुषा हविषेमं पुनर्दुः                                                         | 4                                                     |
|               | आहर्षिं त्वाविदं त्वा प्          |                                                                                             |                                                       |
|               | सर्वीङ्ग सर्वं ते चक्षुः          | सर्वमायुंश्च तेऽविदम्                                                                       | 5                                                     |
| (6)           |                                   | 162                                                                                         | (म.10, अनु.12)                                        |
| ऋषिः र        | रक्षोहा ब्राह्मः                  | छन्दः अनुष्टुप्                                                                             | देवता गर्भसंस्रावे प्रायश्चित्तं                      |
|               |                                   | धतामितः । अमीवा यस्ते गर्भं दु                                                              | <u>.</u>                                              |
|               | र्भुममीवा दुर्णामा योनिम्         |                                                                                             |                                                       |
|               | •                                 | ः सरीसृपम् । जातं यस्ते जिघांसित्                                                           |                                                       |
|               |                                   | शर्ये । योनिं यो अन्तरारेळि                                                                 |                                                       |
|               | <del>.</del>                      | मूत्वा निपद्यते। प्रजां यस्ते जिघांस<br>ए जिल्हाने । एतां स्टब्ने निर्ह्यांपरि              |                                                       |
|               | स्वप्नम् तमसा माहायुत्व           | ा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसित्<br><b>163</b>                                           |                                                       |
| (6)<br>ऋषिः 1 | <br>विवृहा काश्यपः                | छन्दः अनुष्टुप्                                                                             | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता यक्ष्मनाशनं |
| <u> </u>      | <u> </u>                          | <del></del>                                                                                 |                                                       |
|               |                                   | ां छुर्बुकादधि। यक्ष्मं शीर्ष्णयं मुस्तिष्<br>यो अनूक्यति। यक्ष्मं दोष्ण्यरंमंसीभ्य         | •                                                     |
|               |                                   | या अर्रुवयात्। यदम् दा <u>य</u> ण्यरुमसास्य<br>दिधे । यक्ष्मुं मर्तस्नाभ्यां युक्रः प्लाशिभ | •                                                     |
|               | •                                 | प्रपंदाभ्याम्। यक्ष्मुं श्रोणिभ्यां भार्सदा                                                 | -                                                     |
|               |                                   |                                                                                             |                                                       |
| _             | -<br>ाल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिप |                                                                                             | •                                                     |
| _             |                                   |                                                                                             |                                                       |

| (5)                             | 164                                                                          | (म.10, अनु.12)                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ऋषिः प्रचेताः आङ्गिरसः          | छन्दः अनुष्टुप् 1-2,4, त्रिष्टुप् 3, पङ्किः 5                                | देवता दुःस्वप्ननाशनं                         |
| अपेहि मनसस्पतेऽपे क्राम         | म पुरश्चेर । पुरो निर्ऋत्या आ चेक्ष्व बहुधा जीवेत्                           | गो मर्नः ॥ 1 ॥                               |
| भुद्रं वै वरं वृणते भुद्रं युः  | ञ्जन्ति दक्षिणम् । भुद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवत्                      | ो मर्नः ॥ 2 ॥                                |
| यदाशसा िनःशसिभ्शसो              | पारिम जाग्रेतो यत्स्वपन्तः                                                   | 1                                            |
| अग्निर्विश्वान्यपं दुष्कृतान्य  | र्जुष्टान्यारे अस्मद्देधातु                                                  | 3                                            |
|                                 | चरमिसि । प्रचेता न आङ्गिरसो द्विष्तां पात्वंही                               | सः ॥ 4 ॥                                     |
| अजैष्माद्यासेनाम् चाभूमा        |                                                                              | 1                                            |
| जाग्रत्स्वप्नः संकुल्पः पापो    | यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु                              | 5                                            |
| (5)                             | 165                                                                          | (म.10, अनु.12)                               |
| ऋषिः कपोतः नैर्ऋतः              | छन्दः त्रिष्टुप्                                                             | देवता विश्वे देवाः                           |
| देवाः कुपोत इधि                 | वतो यदिच्छन्दूतो निर्ऋत्या इदमजिगाम                                          | 1                                            |
| तस्मी अर्चाम वृ                 | जणवाम् निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे                             | 1                                            |
| शि्वः कुपोर्त ई                 | षेतो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु                                        | 1                                            |
| अृग्निर्हि विप्रो जु            | षतां हुविर्नुः परि हेतिः पुक्षिणीं नो वृणक्तु                                | 2                                            |
| हेतिः पक्षिणी न                 | र्दभात्यस्मानाष्ट्र्यां पदं कृणुते अग्निधाने                                 | 1                                            |
| शं नो गोभ्येश्च ए               | गुर्रुषेभ्यश्चास्तु मा नो हिंसीदिह देवाः कुपोर्तः                            | 3                                            |
| यदुलूंको वदीत                   | मोघमेतद्यत्कपोर्तः पुदमुग्नौ कृणोर्ति                                        | 1                                            |
| यस्ये दूतः प्रहित               | । एष एतत्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवी                                        | 4                                            |
| ऋचा कुपोतं नुव                  | दत प्रणोदमिषुं मर्दन्तुः परि् गां नयध्वम्                                    | 1                                            |
| संयोपयन्तो दुरि                 | तानि विश्वो हित्वा न ऊर्जं प्र पेतात्पतिष्ठः                                 | 5                                            |
| (5)                             | 166                                                                          | (म.10, अनु.12)                               |
| ऋषिः ऋषभः वैराजः, शाक्ष         | न्रः वा छन्दः अनुष्टुप् 1-4, महापङ्किः 5                                     | देवता सपत्ननाशनः                             |
| ऋष्भं मो समानानां सुपत          | न्नोनां विषास <u>्</u> हिम्। हुन्ता <u>रं</u> शत्रूणां कृधि विराज <u>ं</u> ग | गोपं <u>तिं</u> गर्वाम् ॥ 1 ॥                |
| अहमेस्मि सपत्नहेन्द्रेड्वारि    | ष्टो अक्षेतः । अधः सपत्नो मे पदोरिमे सर्वे अभि                               | ष्टिताः ॥ 2 ॥                                |
| अत्रैव वोऽपि नह्याम्युभे        | आर्लीइव ज्ययो । वार्चस्पते नि षेधेमान्यथा मदध                                | <u>। ।</u> । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| _<br>अभिभूरहमार्गमं विश्वकेर्मे | ण धाम्नी । आ विश्चित्तमा वो व्रतमा वोऽहं समि                                 | तिं ददे ॥ ४ ॥                                |
| योगुक्षेमं वे आदायाहं भूय       | गसमुत्त्म आ वो मूर्धानीमक्रमीम्                                              | 1                                            |
| अधस्पदान्म् उद्वेदत मण्डू       | कोइवोदकान्म्ण्डूको उद्कादिव                                                  | 5                                            |

| <u> </u>    |                              | 107                                         | (4.10, 913.12          |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| ऋषिः रि     | वेश्वामित्र जमदग्नी छन्दः जग | ती देवता इन्द्रः 1-2,4, सोमवरुणबृहस्पत्यनुग | मतिमघवद्धातृविधातारः 🤅 |
|             | तभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते    | ो मधु त्वं सुतस्यं कुलशस्य राजसि            | 1                      |
|             | •                            | र्मु त्वं तर्पः परितप्योजयः स्वः            | 1                      |
|             | •                            | र्थसो हर्वामहे परि शुक्रं सुताँ उप          |                        |
|             |                              | गिहि स्पृधो जयन्तं मुघवनिमीमहे              | 2                      |
|             |                              | धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि            | " <del>-</del> "       |
|             |                              | गै धार्तार्वधातः कुलशाँ अभक्षयम्            | 3                      |
|             |                              | पि स्तोमं चेमं प्रेथमः सूरिरुन्मृजे         |                        |
|             |                              | i प्रति विश्वामित्रजमद <u>ग्</u> री दमे     | 4                      |
| <b>(4</b> ) | <u>3</u>                     | 168                                         | (म. <b>10</b> , अनु.12 |
|             | अनिलः वातायनः                | =====================================       | देवता वायुः            |
|             |                              | • •                                         | 1                      |
|             | •                            | स्य रुजन्नेति स्तुनयन्नस्य घोषः             | l                      |
|             | <del></del>                  | ज्यब्रुतो एति पृथिव्या रेणुमस्येन्          | 1                      |
|             | <u> </u>                     | वृष्ठा ऐनं गच्छन्ति समेनुं न योषाः          |                        |
|             | <u> </u>                     | ईयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजी              | 2                      |
|             |                              | नो न नि विशते कत्मञ्चनाहः                   |                        |
|             |                              | तावा के स्विज्ञातः कृत आ बेभूव              | 3                      |
|             | •                            | <u>।</u> गर्भो यथावृशं चरित देव एषः         | l . u                  |
|             | घाषा इदस्य शृाण्वर् न        | रूपं तस्मै वातीय ह्विषी विधेम               | 4                      |
| (4)         |                              | 169                                         | (म.10, अनु.12          |
| ऋषिः        | काक्षीवतः शबरः               | छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता गावः             |
|             | मयोभूर्वातो अभि वतिू         | स्रा ऊर्जस्वतीरोषेधीरा रिशन्ताम्            | l                      |
|             | पीवस्वतीर्जीवधन्याः पि       | बन्त्ववसार्य पुद्वते रुद्र मृळ              | 1                      |
|             |                              | रुरुपा यासमिप्रिरिष्ट्या नामनि वेदे         | 1                      |
|             |                              | क्रुस्ताभ्यः पर्जन्य मिह शर्म यच्छ          | 2                      |
|             | <b>9</b> –                   | यासां सोमाे विश्वा रूपाणि वेदे              | 1                      |
|             |                              | र्चमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिरोहि      | 3                      |
|             |                              | ो विश्वैर्देवैः पि्तृभिः संविदानः           |                        |
|             | ाश्वाः स्तरिष्पं नो गुष्टि   | रमाकुस्तासां वृयं प्रजया सं सेदेम           | 4                      |

| (4)                                                                       |                                                                                                                                            | 1/0                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                      | (H.10, Mg.12)                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः वि                                                                   | भ्राट् सौर्यः                                                                                                                              | छन्दः जगती 1-3,                                                                                                                                          | आस्तारपङ्किः 4                                                                                                                                                                                         | देवता सूर्यः                                                                               |
|                                                                           | विभ्राड् बृहत्सुभृतं वा<br>अमित्रहा वृत्रहा देस्युः<br>इदं श्रेष्टं ज्योतिषां ज्य                                                          | ति त्मनो प्रजाः पुष्<br>जसातेमं धर्मन दिः<br>तेमं ज्योतिर्जज्ञे अ<br>तिरुत्तमं विश्वजिद्<br>सूर्यो दृश उरु पप्र<br>पिच्छो रोचनं दिव<br>गर्भता विश्वकर्मण | गोष पुरुधा वि राजिति<br>वो धुरुणे सृत्यमर्पितम्<br>ासुरहा संपत्नहा<br>ईन्जिदुंच्यते बृहत्<br>थे सह ओजो अच्युंतम्<br>र<br>ा विश्वदेंव्यावता                                                             | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4                                                         |
| (4)                                                                       |                                                                                                                                            | 171                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | (म.10, अनु.12)                                                                             |
| ऋषिः इट                                                                   | ः भार्गवः                                                                                                                                  | छन्दः गा                                                                                                                                                 | यत्री                                                                                                                                                                                                  | देवता इन्द्रः                                                                              |
| त्वं मुखस्<br>त्वं त्यिमि<br>त्वं त्यिमि                                  | टतो रथमिन्द्र प्रावेः स्<br>य दोर्धतः शिरोऽवे त्<br>द्र मर्त्यमास्त्रबुध्नाये वे<br>द्र सूर्यं पृश्चा सन्तं पु                             | <u>ग्</u> चो भरः । अ<br>न्यम् । मु<br>स्कृधि । देव                                                                                                       | र्गृणोः सोमिनो हर्वम्<br>गिच्छः सोमिनो गृहम्<br>हुः श्रश्ना मनस्यवे<br>वानां चित्तिरो वर्शम्                                                                                                           | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4                                                         |
| (4)                                                                       | <br>व्रतः आङ्गिरसः                                                                                                                         | 172                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | (म.10, अनु.12)                                                                             |
|                                                                           | आ योहि वर्नसा सह<br>आ योहि वस्त्यो धि्य                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | देवता उषाः  <br>   1   <br>   2                                                            |
| ,                                                                         | -<br><u>पितु</u> भृतो न तन्तुमित्स्<br>उषा अप स्वसुस्तमः                                                                                   | दानेवः प्रति दध्मो                                                                                                                                       | यजीमसि                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                          |
|                                                                           | <u>उ</u> पा अ <u>प</u> स्पसुसा <u>न</u> ः                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                          |
| (6)                                                                       | <br>गः आङ्गिरसः                                                                                                                            | 173                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता राजा                                             |
| आ त्वांहा<br>इहैवैधि म<br>इमिमन्द्रों<br>ध्रुवा द्यौध्रुं<br>ध्रुवं ते रा | र्षम्न्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठावि<br>गर्प च्योष्ट्राः पर्वतङ्कार्<br>अदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेणे<br>वा पृथि्वी ध्रुवासः प<br>जा वर्रुणो ध्रुवं देवो | वेचाचिलः। इन्द्रेइव्<br>हृविषा । तस्मै<br>र्वता इमे । ध्रुवं वि<br>बृहुस्पतिः । ध्रुवं त्                                                                | ा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्र<br>हेह ध्रुवस्तिष्टेह राष्ट्रमुं धार<br>सोमो अधि ब्रवृत्तस्मा उ<br>त्रश्विमिदं जगेद् ध्रुवो राजी<br>इन्द्रेश्चाग्निश्चे राष्ट्रं धीरयत<br>त इन्द्रः केवेऌीविंशो बित् | ्मधि भ्रशत् ॥ 1 ॥<br>य ॥ 2 ॥<br>ब्रह्मण्स्पतिः ॥ 3 ॥<br>विशाम्यम् ॥ 4 ॥<br>गंध्रुवम् ॥ 5 ॥ |
| ऋषिः अ                                                                    | भीवर्तः आङ्गिरसः                                                                                                                           | छन्दः अ                                                                                                                                                  | नुष्टुप्                                                                                                                                                                                               | देवता राजा                                                                                 |
|                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |

अभीवर्तेने हिवषा येनेन्द्रौ अभिवावृते । तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्रायं वर्तय ॥ 1 ॥

| अभिवृत्यं सुपत्नानुभि या नो अ                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रातयः । अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भ यो न इर्स्यति ॥ 2 ॥                                                |
| अभि त्वी देवः सीवृताभि सोमो                                                                                                                                                                                                                                                     | ।<br>अवीवृतत् । अभि त्वा विश्वा भूत                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ान्यभीवर्तो यथासीस॥ 3 ॥                                              |
| येनेन्द्रो हिवषा कृत्व्यभवद् द्युम्यु                                                                                                                                                                                                                                           | न्तुमः । <u>इ</u> दं तदक्रि देवा असप्                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>त्</u> तः किलीभुवम् ॥ 4 ॥                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्षिः । यथाहमेषां भूतानां वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राजीन् जनस्य च ॥ ५ ॥                                                 |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः ऊर्ध्वग्रावा सर्पः आर्बुदिः                                                                                                                                                                                                                                                | छन्दः गायत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवता ग्रावाणः                                                       |
| प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुव                                                                                                                                                                                                                                                  | त्रतु धर्मणा । धूर्षु युज्यध्वं सुनु                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ਜ ∥ 1 ∥                                                              |
| ग्रावाणो अपं दुच्छुनामपं सेधत                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| ग्रावाणु उपरेष्वा महीयन्ते सुजोष                                                                                                                                                                                                                                                | र्षसः । वृष्णे दर्धतो वृष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यम् ॥ ३ ॥                                                            |
| ग्रावाणः सविता नु वो देवः सुव                                                                                                                                                                                                                                                   | त्रतु धर्मणा । यजमानाय सुन्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                    |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः आर्भवः सूनुः                                                                                                                                                                                                                                                               | छन्दः अनुष्टुप् 1,3-4, गायत्री 2 दे                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वता ऋभवः 1, अग्निः 2-4                                               |
| प्र सनवे ऋभणां बहन्नवन्त वज                                                                                                                                                                                                                                                     | नो । क्षामा ये विश्वधीयसोऽश्नेन् धे <u>न</u> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नुं न मात्तरम् ॥ <b>1</b> ॥                                          |
| प्र देवं देव्या धिया भरता जातव                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                    |
| अयम् ष्य प्र देवयुर्होता युज्ञाये ।                                                                                                                                                                                                                                             | ` `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| अयम्प्रिरुरुष्यत्यमृतदिव् जन्मन                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ा सल्सा <u>ञ</u> ्ज सलानाम् <u>य</u> ना                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91191(19 9/1)   4                                                    |
| (2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <i>77</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del>                                                         |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177<br>छन्दः जगती 1 विषय 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः                                                                                                                                                                                                                                                         | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>-</del>                                                         |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः <u>पतङ्गमक्तमस</u> ्रेरस्य माय                                                                                                                                                                                                                          | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3<br>यो हृदा पेश्यन्ति मनसा विपृश्चितः                                                                                                                                                                                                                                                                | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता मायाभेदः<br>               |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः <u>पतङ्गमक्तमस</u> ्रेरस्य माय                                                                                                                                                                                                                          | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता मायाभेदः<br>               |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः <u>पतङ्गमक्तमस्</u> रेरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि                                                                                                                                                                                                   | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3<br>यो हृदा पेश्यन्ति मनसा विपृश्चितः                                                                                                                                                                                                                                                                | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता मायाभेदः<br>               |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  पृतङ्गमक्तमस्रुरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि  पृतङ्गो वाचं मनसा बि                                                                                                                                                                                   | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3<br>यो हृदा पेश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः<br>व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः                                                                                                                                                                                                                      | (म. <b>10</b> , अनु. <b>12</b> )<br>देवता मायाभेदः<br>               |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  पृतङ्गमक्तमसुरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि  पृतङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन                                                                                                                                                            | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3<br>यो हृदा पेश्यन्ति मनेसा विपृश्चितीः<br>व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधर<br>भर्ति तां गेन्धवोीऽवदुद्गभे अन्तः                                                                                                                                                                                | (म.10, अनु.12) देवता मायाभेदः     1                                  |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  पृतङ्गमक्तमसुरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि  पृतङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा                                                                                                                                    | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3 यो हृदा पेश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्ववीऽवदुद्गभी अन्तः नीषामृतस्य पुदे कुवयो नि पन्ति ।नुमा च परो च पृथिभिश्चरेन्तम्                                                                                                                           | (म.10, अनु.12) देवता मायाभेदः     1                                  |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  पृतङ्गमक्तमसुरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि  पृतङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा                                                                                                                                    | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3 यो हृदा पंश्यन्ति मनसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्धवोंऽवदुद्गभें अन्तः नीषामृतस्यं पुदे कुवयो नि पन्ति                                                                                                                                                          | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  प्तङ्गम्क्तमसुरस्य माय  समुद्रे अन्तः कवयो वि  प्तङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा  स सुधीचीः स विषूची                                                                                                               | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3 यो हृदा पंश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्वर्वीऽवदुद्गभे अन्तः नीषामृतस्य पुदे क्वयो नि पोन्ति ।नुमा च परो च पृथिभिश्चरेन्तम् र्वसीन् आ वेरीवर्ति भुवनेष्वन्तः                                                                                       | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  प्तङ्गम्क्तमस्रुरस्य माय  स्मुद्रे अन्तः कवयो वि  प्तङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वर्यं मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा  स स्ध्रीचीः स विषूची  (3)  ऋषिः अरिष्टनेमिः ताक्ष्यः                                                                        | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3 यो हृदा पंश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्वोंऽवदुद्गभें अन्तः नीषामृतस्यं पुदे कुवयो नि पन्ति ।नुमा च परो च पृथिभिश्चरेन्तम् वसीन आ वेरीवर्ति भुवनेष्वन्तः  178  छन्दः त्रिष्टुप्                                                                    | (म.10, अनु.12) देवता मायाभेदः      1      2      3    (म.10, अनु.12) |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  प्तङ्गम्क्तमस्र्रं स्य माय  समुद्रे अन्तः क्वयो वि  प्तङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा  स स्ध्रीचीः स विष्ची  (3)  ऋषिः अरिष्टनेमिः तार्क्षः  त्यमू षु वाजिनं देवजूत                                                 | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3  यां हृदा पंश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्वोंऽवदुद्गभें अन्तः नीषामृतस्यं पुदे क्वयो नि पन्ति  ानुमा च परां च पृथिभिश्चरंन्तम् वंसान आ वंरीवर्ति भुवनेष्वन्तः  178  छन्दः त्रिष्टुप् तं सहावानं तरुतारं रथानाम्                                    | (म.10, अनु.12)                                                       |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  प्तङ्गम्क्तमसुरस्य माय  समुद्रे अन्तः क्वयो वि  प्तङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयी मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा  स स्ध्रीचीः स विषूचीः  (3)  ऋषिः अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः  त्यमू षु वाजिनं देवजूत  अरिष्टनेमिं पृत्नाजमार                         | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3  यो हृदा पेश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छिन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्वर्वीऽवदृद्गभे अन्तः नीषामृतस्य पुदे क्वयो नि पन्ति  ानुमा च परो च पृथिभिश्चरेन्तम् वस्तोन आ वेरीवर्ति भुवेनेष्वन्तः  178  छन्दः त्रिष्टुप्  तं सुहावानं तरुतारं रथानाम् गुं स्वस्तये ताक्ष्यीमिहा हुवेम | (म.10, अनु.12) देवता मायाभेदः      1      2      3    (म.10, अनु.12) |
| ऋषिः पतङ्गः प्राजापत्यः  प्तङ्गम्क्तमसुरस्य माय  स्मुद्रे अन्तः कवयो वि  प्तङ्गो वाचं मनसा बि  तां द्योतमानां स्वयं मन्  अपेश्यं गोपामनिपद्यमा  स स्ध्रीचीः स विषूचीः  (3)  ऋषिः अरिष्टनेमिः तार्क्षः  त्यमू षु वाजिनं देवजूत  अरिष्टनेमिं पृत्नाजमार्  इन्द्रस्येव रातिमाजोहैव | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-3  यां हृदा पंश्यन्ति मनेसा विपृश्चितः व चेक्षते मरीचीनां पुदिमेच्छन्ति वेधः भर्ति तां गेन्ध्वोंऽवदुद्गभें अन्तः नीषामृतस्यं पुदे क्वयो नि पन्ति  ानुमा च परां च पृथिभिश्चरंन्तम् वंसान आ वंरीवर्ति भुवनेष्वन्तः  178  छन्दः त्रिष्टुप् तं सहावानं तरुतारं रथानाम्                                    | (म.10, अनु.12)                                                       |

|              | सद्यश्चिद्यः शर्वसा पञ्च कृष्टीः सूर्यंइव ज्योतिषापस्ततान          | I                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | स्हस्रसाः शत्सा अस्य रंहिन स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्            | 3                                        |
| (3)          | 179                                                                | (म.10, अनु.12)                           |
| ऋषिः वि      | शिबिः औशीनरः 1, प्रतर्दनः काशिराजः 2, वसुमनाः रौहिदश्वः 3 💎 ह      | <b>छन्दः अनुष्टुप् 1, त्रिष्टुप् 2-3</b> |
|              | देवता इन्द्रः                                                      |                                          |
| उत्तिष्ट्रता | वं पश्युतेन्द्रेस्य भागमृत्वियंम् । यदि श्रातो जुहोतन् यद्यश्रात   | ो ममुत्तनं ॥ 1 ॥                         |
|              | वरो ष्विन्द्र प्र योहि जुगाम् सूरो अध्वनो विमेध्यम्                | 1                                        |
| परि त्वा     | सते निधिभिः सर्खायः कुलुपा न ब्राजपीतिं चर्रन्तम्                  | 2                                        |
| श्रातं मे    | यु ऊर्धनि श्रातम्ग्रौ सुश्रतिं मन्ये तद्दतं नवीयः                  | 1                                        |
| माध्यंदि     | नस्य सर्वनस्य दुध्नः पिबेन्द्र विज्ञन् पुरुकृज्जुषाणः              | 3                                        |
| (3)          | 180                                                                | (म.10, अनु.12)                           |
| ऋषिः ज       | तयः ऐन्द्रः छन्दः त्रिष्टुप्                                       | देवता इन्द्रः                            |
|              | प्र संसाहिषे पुरुहूत् शत्रुञ्चेष्ठेस्ते शुष्मं इह रातिरस्तु        | 1                                        |
|              | इन्द्रा भेर दक्षिणेना वसूनि पितः सिन्धूनामिस रेवतीनाम्             | 1                                        |
|              | मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जगन्था परस्याः               |                                          |
|              | सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताळिह वि मृधी नुव          | <b>स्व</b> ॥ 2 ॥                         |
|              | इन्द्रे क्षुत्रमुभि वाममोजोऽजीयथा वृषभ चर्षणीनाम्                  | 1                                        |
|              | अपनिदो जनमिनत्रयन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्                    | 3                                        |
| (3)          | 181                                                                | (म.10, अनु.12)                           |
| ऋषिः प्र     | थः वासिष्ठः 1, सप्रथः भारद्वाजः 2, घर्मः सौर्यः 3 🔻 छन्दः त्रिष्टु | पु देवता विश्वे देवाः                    |
|              | प्रथेश्च यस्ये सुप्रथेश्च नामानुष्टुभस्य हुविषो हुविर्यत्          |                                          |
|              | धातुर्द्युतानात्सिवितुश्च विष्णो रथंतुरमा जेभारा वसिष्ठः           | 1                                        |
|              | अविन्दुन् ते अतिहितुं यदासीधृज्ञस्य धार्म पर्मं गुहा यत्           |                                          |
|              | धातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णोभ्रदाजो बृहदा चेक्रे अग्नेः         | 2                                        |
|              | ते'ऽविन्दुन्मनेसा दीध्योना यर्जुः ष्कुन्नं प्रेथमं देवयानेम्       |                                          |
|              | धातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णोरा सूर्यांदभरन् घर्ममेते            | 3                                        |
| (3)          | 182                                                                | (म.10, अनु.12)                           |
| ऋषिः त       | पुः मूर्धा बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                           | देवता बृहस्पतिः                          |
|              | बृह्स्पतिर्नयतु दुर्गही ति्रः पुनेर्नेषद्घशंसाय मन्मे              | l                                        |
|              | क्षिपदशस्तिमपं दुर्मतिं हुन्नथां कर्द्यजमानाय शं योः               | 1                                        |
|              | नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु                    |                                          |
|              | 3 - 3 - 3                                                          |                                          |

| क्षिपदशस्तिमपे दुर्मतिं हन्नथी व               | 2                                      |                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| तपुर्मूर्धा तपतु रक्षस्रो ये ब्रह्मि           | 1                                      |                           |
| क्षिपदशस्तिमपे दुर्मतिं हन्नथी व               | 3                                      |                           |
| (3)                                            | 183                                    | (म.10, अनु.12)            |
| ऋषिः प्रजावान् प्राजापत्यः छन्दः त्रि          | म्रष्टुप् देवता यजमानः 1, यजमा         | नपत्नी 2, होत्राशिषः 3    |
|                                                | तपसो जातं तपसो विभेतम                  |                           |
| <br>इह प्रजामिह रुपिं रर्राणुः प्र ज           |                                        | 1                         |
|                                                |                                        | <br>1                     |
| उप मामुद्या युवृतिबीभूयाः प्र                  | • ,                                    | 2                         |
| - ७ ७ - ू-<br>अहं गर्भमदधामोषेधीष्वहं विश      | ·                                      | 1                         |
| अहं प्रजा अजनयं पृथि <u>व्याम</u> हं           | <u> -</u> -                            | 3                         |
| (3)                                            | 184                                    | (म.10, अनु.12)            |
| ऋषिः विष्णुः प्राजापत्यः, त्वष्टा गर्भकर्ता वा | Γ                                      | छन्दः अनुष्टुप्           |
|                                                | तारः 1, सिनीवाली-सरस्वत्यश्विनः 2, उ   | '                         |
| विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टां रूपाणि पिंश     | ातु । आ सिञ्चतु प्रजापितिर्धाता ग      | ार्ध दशान ने ॥ <b>1</b> ॥ |
| गभी धेहि सिनीवालि गभी धेहि सरस्वित             |                                        |                           |
| हिरुण्ययी अरणी यं निर्मन्थतो अश्विनी           |                                        |                           |
|                                                | ा त त <u>ु</u> गम हवामह <u>पश</u> म मु |                           |
| (3)                                            | •                                      | (म.10, अनु.12)            |
| ऋषिः सत्यधृतिः वारुणिः                         | छन्दः गायत्री                          | देवता आदित्यः             |
| मिह त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः   | <del>_</del>                           | 1                         |
| निहि तेषीममा चन नाध्वसु वारणेषु                | । ईशे <sup>।</sup> रि <u>पुर</u> घशंसः | 2                         |
| यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय       | । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्              | 3                         |
| (3)                                            | 186                                    | (म.10, अनु.12)            |
| ऋषिः उलः वातायनः                               | छन्दः गायत्री                          | देवता वायुः               |
| वात् आ वातु भेषुजं शुंभु मयोभु नौ हु           | दे । प्र ण <u></u> आयूँषि तारिषत्      | 1                         |
| ुत वांत पितासि न उत भ्रातोत नुः स              | •,                                     | 2                         |
| यदुदो वात ते गृहे <u>ई</u> मृतस्य निधिर्हितः   | । ततो नो देहि जीवसे                    | 3                         |
| <del>-</del>                                   |                                        |                           |

| (5)                                             | 187                                   | (म.10, अनु.12)               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ऋषिः वत्सः आग्नेयः छन्द                         | ः गायत्री                             | देवता अग्निः                 |
| प्राग्नये वार्चमीरय वृष्भायं क्षितीनाम्         | । सः नः पर्ष्दिति द्विषः              | 1                            |
| यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वतिरोचेते             | । सः नः पर्ष्दिति द्विषः              | 2                            |
| यो रक्षांसि निजूर्वीति वृषां शुक्रेणं शोचिषां   | । सः नः पर्ष्दिति द्विषः              | 3                            |
| यो विश्वाभि विपश्यीति भुवेना सं च पश्यीत        | । सः नेः पर्षदिति द्विषेः             | 4                            |
| यो अस्य पारे रजेसः शुक्रो अग्निरजीयत            | । सः नीः पर्षुदित् द्विषीः            | 5                            |
| (3)                                             | 188                                   | (म.10, अनु.12)               |
| ऋषिः श्येनः आग्नेयः छन्द                        | ः गायत्री                             | देवता जातवेदाः अग्निः        |
| प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्             | । <u>इ</u> दं नो बुर्हि <u>रा</u> सदे | 1                            |
| अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीळ्हुर्षः        | । म्हीमियर्मि सुष्टुतिम्              | 2                            |
| या रुचो जातवेदसो देवत्रा हेळ्यवाहेनीः           | । ताभिनों युज्ञमिन्वतु                | 3                            |
| (3)                                             | 189                                   | (म.10, अनु.12)               |
| ऋषिः सार्पराज्ञी छन्द                           | ः गायत्री                             | देवता आत्मा सूर्यः वा        |
| आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः             | । पितरं च प्रयन्त्स्वः                | 1                            |
| अन्तर्श्वरित रोचनास्य प्राणादेपानती             | । व्यख्यन्महिषो दिवम्                 | 2                            |
| त्रिंशद्धाम् वि रजिति वाक्पेतङ्गाये धीयते       | । प्रति वस्तोरह द्युभिः               | 3                            |
|                                                 | 190                                   | (म.10, अनु.12)               |
| ऋषिः अधमर्षणः माधुच्छन्दसः छन्द                 | : अनुष्टुप्                           | देवता भाववृत्तम्             |
| ऋतं चे सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्येजायत ।          | तताे रात्र्यंजायत् ततः सग             | मुद्रो अर्ण् <b>वः ॥</b> ॥ ॥ |
| -2 -                                            | अहोरात्राणि विदध्दिश्वस्य             |                              |
| <u>u</u> , – – <u>u</u> , ,                     | दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष             | मथो स्वः ॥ 3 ॥               |
| (4)                                             | 191                                   | (म.10, अनु.12)               |
| ऋषिः संवननः आङ्गिरसः छन्दः अनुष्टुप् 1          | -2,4, त्रिष्टुप् 3 देवता              | अग्निः 1, संज्ञानम् 2-4      |
| संस्मिद्युवसे वृषुन्नग्ने विश्वन्यियं आ । इळस्प | दे समिध्यसे स नो वसून्या              | भर ॥ 1 ॥                     |
| सं गच्छध्वं सं वेदध्वं सं वो मनांसि जानताम      | न्। <u>दे</u> वा भागं यथा पूर्वे सं   | जानाना उपासते ॥ 2 ॥          |
| समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः स्         | गृह च <u>ि</u> त्तमेषाम्              | 1                            |
| समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविष      | •                                     | 3                            |
| समानी व आकूतिः समाना ह्रदेयानि वः । स्          | ामानमस्तु वो मनो यथा व                | ः सुस्हासति ॥ ४ ॥            |
| । इति अष्टमाष्टके                               | अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।               |                              |

- । इति अष्टमोऽष्टकः समाप्तः ।
- । इति दशमं मण्डलं समाप्तम् ।
  - | ऋग्वेदसंहिता समाप्ता |